### भिथ्यातम ही महापाप है

#### राजमल पर्वया

मिथ्यातम ही महा पाप है, सब पापो का बाप है। सब पापो से बड़ा पाप है, घोर जगत सताप है।।टेक।। हिंसादिक पाची पापो से, महा भयकर दुखदाता। सप्त व्यसन के पापो से भी, तीव पाप जग विख्याता।। है अनादि से अग्रहीत ही, शाश्वत शिव सृख का घाता। वस्तु स्वरूप इसी के कारण, नहीं समक्त में आ पाता।। जिन वाणी सुनकर भी पागल, करता पर का जाप है।

मिथ्यातम ही महापाप है।।१॥

सज्ञी पचेन्द्रिय होता है, तो ग्रहीत अपनाता है। दो हजार सागर त्रस रहकर, फिर निगोद मे जाता है।। पर मे आपा मान स्वयं को, भूल महा दुख पाता है। किन्तु न इस मिथ्यात्व मोह के, चक्कर से बचपाता है।। ऐसे महापाप से बचना, यह जिनकुल का मापहै।

मिथ्यातम ही महापाप है।।२॥

इससे बढ़कर महा शत्रु तो, नही जीव का कोई भी। इससे बढकर महा दुष्ट भी, नही जगत मे कोई भी॥ इसके नाश किए बिन होता, कभी नही वत कोई भी। एकदेश या पूर्ण देशव्रत, कभी न होता कोई भी।। किया काड उपदेश स्रादि सब, झूठा वृथा प्रलाप है। मिथ्यातम ही महापाप है ॥३॥

यदि सच्चा सुख पाना है तो, तुम इसको सहार करो। तत्क्षण सम्यक्दर्शन पाकर, यह भव सागर पार करो॥ वस्तु स्वरूप समक्तने को अब, तत्वो का अभ्यास करो। देह पृथक है, जीव पृथक है, यह निश्चय विश्वास करो।। स्वयं अनादिअनत नाथ तू, स्वयं सिद्ध प्रभु आप है। मिथ्यातम ही महापाप है।।४।।

#### प्रकाशकीय निवेदन

भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमि चन्दन। केलि करें शिव मारग मे, जगमाहि जिनेश्वर के लघुनन्दन॥ सत्यस्वरूप सदा जिनके प्रगट्यो, अवदात मिथ्यात्व निकदन। सान्तदशा तिनकी पहिचान, कर कर जोरि बनारसि बंदन॥

जगत के जीवो को आत्म स्वरूप का भान कराने वाले सच्चे देव-गुरू-शास्त्र, तथा जिनेश्वर के लघुनदन श्री गुरुदेव आदि महान आत्माओ के चरणों में हमारा भिनतभाव सहित अगणित नमस्कार। हमें तथा इसका मनन करने वासो को सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र की परिपूर्णता हो, ऐसी हमारी भावना है।

यह आध्यातिमक रचनाओं का अनमोल सग्रह है। इस छोटी सी गागर रें भावों का सागर भरा पड़ा है। प्राचीन जैन कवियों की सुन्दर रचनाओं का यह सकलन साहित्य की एक अमूल्य निधि हैं जिसके अध्ययन से हदय में वरबस विराग का निर्झर झरने लगता है। इसमें दर्शनपाठ, पूजा, सामायिक पाठ, तत्त्वचर्चा, भजन, योग-सार, समाधि तन्त्र, इष्टोपदेशा, मुमुक्षओं के नाम पत्र, आत्मज्ञान की गाथा आदि सर्व उपयोगी विषयों का सग्रह किया है। ताकि पात्र मन्य जीव थोड़े में अपना आत्म कल्याण करके मोक्ष का पथिक बने। विषय और कषायों में रचा पचा प्राणी यदि किसी आध्यात्मिक रचना आदि का पाठ करने लगे तो उसका हृदय परिवर्तन हुए विना नहीं रहता।

किन्तु पाठ कोरी वाचक किया नहीं है। पाठ गत पवित्र भावों का मानस-पटल पर प्रतिफलन होना चाहिए। वह तो अन्तर-निरीक्षण पूर्वक हृदय को पावन करने का सुन्दर साधन है। ग्रामी-फोन का रेकार्ड सबको अपना सन्देश सुनाता है किन्तु स्वय कुछ नहीं समभता। इस प्रकार की भाव-शून्य किया का मानस-पटल पर कोई प्रतिफल नहीं होता। पाठ आदि करने का उद्देश्य भार उतारना नहीं। दीमक की भाँति शनै. शनै हमारी आत्मा का हनन करने वाली दूषित वृत्तियों को हृदय से बाहर निकाल फैकना ही उसका एक-मात्र उद्देश्य है। शब्द एवं अर्थ के बोध पूर्वक किया गया ऐसा नित्यपाठ पतित को पावन बनाने वाला एक महान आध्यात्मिक योग है।

हे जीवो, यदि आत्म कल्याण करना चाहते हो तो सम्यग्दर्शन प्रगट करने के लिए सत्समागम से समस्त प्रकार से परिपूर्ण आत्म स्वभाव की रुचि और विश्वास करो, उसी का लक्ष और काष्ट्रय करो। कहा है कि—

आपा नहि जाना तूने, कैसा ज्ञान धारी रे। देहाश्रित कर किया आपको, मानत शिव मग चारी रे॥

सबसे प्रथम राग रहित ज्ञायक स्वभावी अपनी आत्मा का निर्णय करना चाहिए, यह ही जिन प्रवचन का सार है और जिन वाणी की भिक्त है क्योंकि आत्मा का अनुभव हुए बिना पूजादि नहीं हो सकती है। इसलिए पात्र जीवों को तत्त्व निर्णय करके भगवान का सच्चा भक्त बनना चाहिए। छहढाला में कहाँ गया है कि—

मोक्ष महल की परथम सीढी, या विन ज्ञान चरित्रा। सम्यक्ता न लहै सो वर्शन घारो भव्य पवित्रा।। ''दौल'' समभ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक् निह होवै।।

इसलिए पात्र जीवो को प्रथम सम्यग्दर्शन प्रगट करने का पुरुषार्थ करना चाहिए।

> विनीत श्री दिगम्बर जैन मुमुक्षु संडल देहरादून

### जैन सिद्धान्त प्रवेश रत्नमाला

### सातवें भाग की विषय सूची

| ऋम         | विषय                                                     | বুচ্চ | ;   |
|------------|----------------------------------------------------------|-------|-----|
| Ş          | देव स्तुती                                               | ६ से  | १०  |
| 2          | देव-शास्त्र-गुरु स्तुति                                  | १० से | १२  |
| ą          | देव दर्शन पाठ                                            | १२ से | १३  |
| ४          | आराधना पाठ                                               | १३ से | १४  |
| ሂ          | विनयपाठ                                                  | १४ से | १६  |
| Ę          | आत्मज्ञान की कथा                                         | १६ से | 38  |
| Ø          | <b>आत्म-स्</b> तवन                                       | २० से | २२  |
| 5          | नित्य पूजा सग्रह                                         | २३ से | २५  |
| 3          | श्री देवशास्त्र गुरु पूजा                                | २५ से | 38  |
| १०         | श्री देवशास्त्र गुरु, विदेहक्षेत्र विद्यमान तीर्यंकर तथा |       |     |
|            | अनन्तान्त सिद्ध परमेष्ठी पूजा                            | २६ से | ३२  |
| ११         | श्री पच परमेष्ठी पूजन                                    | ३३ से | ३६  |
| १२         | श्री शान्तिनाय जिन पूजा                                  | ३६ से | 3 € |
| १३         | सम्पूर्ण अर्घ                                            | 38    |     |
| •          | शान्तिपाठ                                                | 80    |     |
| <b>१</b> ५ | विसर्जन पाठ                                              | 88    |     |
| १६         | आत्म सम्बोधन                                             | 88    |     |
| १७         | जिन वाणी माता की स्तुति                                  | ४२    |     |
| १५         | भन्य जीवो के लिए सच्चा सुख प्राप्त                       |       |     |
|            | करने योग्य सत्व चर्चा                                    | ४३ से | 1   |

| क्रम                                             | विषय -                                   | पुष्ठ            |  |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--|--|
| १६. सर्वज्ञ देव कथित छहों द्रव्यो को स्वतन्त्रता |                                          |                  |  |  |
|                                                  | दर्शक छह सामान्य गुण                     | <b>५</b> ३ से ५४ |  |  |
| २०                                               | बारह भावना                               | प्रुष्ठ से प्रुप |  |  |
| २१.                                              | सामायिक पाठ अभितगति आचार्य               | ४४ में ५७        |  |  |
| २२.                                              | वमूल्य तत्व विचार                        | ५७ से ५=         |  |  |
| २३.                                              | योगसार                                   | ४८ से ६७         |  |  |
| <b>२</b> ४.                                      | समधितन्त्र                               | , ६७ से ७४       |  |  |
| २५.                                              | इष्टोपदेश                                | ७४ से ७६         |  |  |
| २६                                               | ससार दर्पेण                              | ७६ से ५२         |  |  |
| 76.                                              | बारोपन व्यर्थ खाने वासा सेवक             | <b>दर से द</b> ध |  |  |
| २८.                                              | अज्ञानी अपनी मूर्खता से परिभ्रमण करता है | द्र से दद        |  |  |
| २६. '                                            | भूल भुलैया का ससार                       | 55               |  |  |
| ₹ e. ¹                                           | गुद्ध आत्मदेव पूजन                       | <b>८६ से ६२</b>  |  |  |
| 38 3                                             | पुमुक्षुओं के नाम खुला पत्र              | ६२ से ६७         |  |  |
| ३२. १                                            | रशलक्षण धर्म                             | ६७ से १०३        |  |  |
| ३३ ए                                             | . भगवान् महावीर                          | १०३ से १०६       |  |  |
| ३३ ब                                             | ो. आत्मस्वरूप की यथार्य समझ सुलभ है 🥏    | १०६ से ११२       |  |  |
| ₹¥. t                                            | गाप का वाप                               | ११२ से ११४       |  |  |
| ₹                                                | ाधु ने दुनिया को झूठा दिखला दिया         | ११४ से ११७       |  |  |
| ३६. ३                                            | जन सग्रह                                 | ११८ से १४४       |  |  |
| ₹७ ₹                                             | विवर बुधजन कृत छहढाला                    | १४४ से १७३       |  |  |

#### ॥ श्री वीतरागाय नम ॥

# लघु दर्शन-पूजा आदि का अपूर्व संग्रह

### सातवाँ भाग दर्शन पाठ सग्रह

ळ जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु । ग् णमो अरिहताण, णमो सिद्धाण, णमो आयरियाण । ग् णमो उवज्झायाण, णमो लोए सव्व साहूण । ।

# (१) देव स्तुति

सकल ज्ञेय ज्ञायक तदिप, निजानन्द रसलीन । सो जिनेन्द्र जयवत नित, अरि रज रहस विहीन ।।

जय वीतराग विज्ञान पूर, जय मोह तिमिर को हरन सूर।
जय ज्ञान अनन्तानत घार, दृग-सुख-वीरज मिडत अपार।।
जय परमशात मुद्रा समेत, भिवजनको निज अनुभूति हेत।।
भिव भागन वश जोगेवशाय, तुमधुनिह्वँ सुनि विश्रम नशाय।।
तुम गुण चितत निज-पर विवेक, प्रगटै विघटै आपद अनेक।।
तुम जग भूषण दूपण वियुक्त, सब मिहमा युक्त विकल्पमुक्त।।
अविरुद्ध शुद्ध चेतनस्वरूप, परमातम परम पावन अनूप।।
शुभअशुभ विभाव अभावकीन, स्वाभाविकपरिणतिमय अछीन।।
अष्टादश दोष विमुक्त धीर, स्वतुष्टयमय राजत गभीर।।
मुनिगणधरादि सेवत महत, नय केवल लिघरमा धरन।।
तुम शासन सेय अमेय जीव, शिवगये जाहिं जे हैं सदीव।।
भव सागर मे दुख छार वारि, तारन को और न आप टारि।।
यह लिखनिज दुखगद हरणकाज, तुमही निमित्तकारण इलाज।
जाने ताते मैं शरण आय, उचरो निज दुख जो चिर लहाया।

र्मे भ्रम्यो अपनपो विसरि थाप, अपनाये विधिफल पुण्य-पाप। निज को पार को करता पिछान, पर मे अनिष्टता-इष्ट ठान ।। आगुलित भयी अज्ञान धारि, ज्यों मृग मृगतृष्णा जानि वारि। तन परिणति मे आपो चितार, कबहू न अनुभवो स्वपदसार ॥
तुमको विनजाने जो कलेश, पाये सो तुम जानत जिनेश। वशु नारक नर सुरगति मँभार, भव धर-धर मर्यो अनतवार ॥ -अब काललव्धि बलते दयास, तुम दर्शन पाय भयो खुकाल। मन पात भयो विटि सहल द्वन्द, चाख्यौस्वातमरसदुखनिकद।। तातं अब ऐसी करहु नाथ, विछुर न कभी तुम चरण साथ। तुम गुण गण को नाहि छेव देव, जगतारन को तुम विरद एव।। आतम के अहित विषय कषाय, इनमे मेरी परिणति न जाय। र्वे रहूं आप मे आपलीन, सो करो होकें ज्यो निजाधीन।। मेरे न चाह् कछु और ईशः रत्नत्रयनिधि दीजे मुनीश। मुक्त कारज के कारन सु आप, शिव करहुहरहुमम मोह ताप ।। जिंशि शातिकरन तथ हरन हेत, स्वयमेय तथा तुम कुशल देतं। पीवत पीयूष ज्यों रोग जाय, त्यो तुम अनुभव ते भव नशाय।। 'त्रिमुवन तिहुंकाल में भार कोय, नहिं तुम विन निज सुखदाय होय। -मोटर यह निश्चय भयो आज, दुख जलिंध उतारन तुम जहाज।।

तुम गुणगणमणि गणपति, गणत न पार्वीह पार। 'दौल' स्वल्पमति किम कहें, नमूं त्रियोग समार॥

# (२) देव-शास्त्र-गुरु स्तुति

समयसार जिन देव हैं जिन प्रवचन जिनवाणि। नियमसार निर्प्रत्थ गुरु करे कर्म की हानि।। है वीतराग सर्वज्ञ प्रभो, तुमको ना अब तक पहिचाना। अतएव पड रहे हैं प्रभुवर, चौरासी के चक्कर खाना।। करुणानिबि तुमको समभ नाथ, भगवान भरोसे पडा रहा। भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खडा रहा।।
तुम वीतराग हो लीन स्वय मे, कभी न मैंने यह जाना।
तुम हो निरीह जग से कृत-कृत, इतना ना मैंने पहिचाना।।
प्रभु वीतराग की वाणी मे, जैसा जो तत्त्व दिखाया है। यह जगत स्वय परिणमनशील, केवलज्ञानी से गाया है।। उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया। वनकर पर का कर्ता अब तक, सत्का न प्रभो सम्मान किया।। भगवान त्म्हारी वाणी मे, जैसा जो तत्त्व दिखाया है। स्याद्वाद् नय अनेकान्तमय, समयसार समभाया है।। उस पर तो घ्यान दिया न प्रभो, विकथा मे समय गमाया है। शुद्धात्मरुचि न हुई मन मे, ना मन को उधर लगाया है।। मैं समझ न पाया था अब तक, जिनवाणी किसको कहते हैं। प्रभु वीतराग की वाणी मे, कैसे क्या तत्त्व निकलते हैं।। राग धर्ममय धर्म रागमय, अब तक ऐसा जाना था। शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था।। पर आज समक्ष में आया है, कि वीतरागता धर्म अहा।
राग-भाव में धर्म मानना, जिनमत में मिध्यात्व कहा।।
वीतरागता की पोषक ही, जिनवाणी कहलाती है।
यह है मुक्ति का मार्ग निरन्तर, हमको जो दिखलाती है।।
उस वाणी के अन्तर्तम को, जिन गुरुओ ने पहिचाना है।
उन गुरुवर्यों के चरणों में, मस्तक वस हमें झुकाना है।।
दिन रात आत्मा का चितन, मृदु सम्भाषण में वही कथन। निर्वस्त्र दिगम्बर काया से भी, प्रगट हो रहा अन्तर्मन।। निर्यन्य दिगम्बर गद्जानी, स्वातम मे सदा विचरते जो। ज्ञानी घ्यानी समरससानी, द्वादश विधि तप नित करते जो।। चलते फिरते सिद्धो से गुरु, चरणो मे शीश झुकाते हैं। हम चलें आपके कदमो पर, नित यही भावना भाते है।।

हो नमस्कार शुद्धतम को, हो नमस्कार जिनवर वाणी। हो नमस्कार उन गुरुओ को, जिनकी चर्या समरससानी।। दर्शन दाता देव है, आगम सम्यक्तान। गुरू चारित्र की खानि हैं, मैं वन्दो धरि घ्यान।

# (३) देव दर्शन पाठ

अति पुण्यं उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाये निज गुण हाने।। पाये अनन्ते दुख अब तक, जगत को निज जानकर। सर्वज्ञ भापित जगत हितकर, धर्म नहि पहिचान कर।। भव बन्ध कारक सुख प्रहारक विषय मे सुख मानकर। निजपर पर विवेचक ज्ञानमय, सुख निधि-सुघा नहीँ पानकर ॥१॥ तव पद मम उर मे आये, लिख सुमित विमोह पलाये। निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण स्वहित मे लागी।। रुचि लगी हित मे आत्म के, सतसँग मे अब मन लगा। मन मे हुई अब भावना, तव भनित मे जाउँ रगा।। प्रिय वचन की हो टेव, गुणिगण गान मे ही चित्त पर्गे। णुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वादनते भगे।।२।। कब समता उर में लाकर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर। ममतामय भूत भगाकर, मुनिव्रत घारूँ बन जाकर।। मनतानय मूत नगाकर, मुगनप्रत वारू बन जाकर।। घर कर दिगम्बर रूप कब, अठ धीस गुण पालन करूँ। दो बीस परिषह सह सदा, शुभ धर्म दश धारन करूँ।। तप तप् दादश विधि सुखद नित, बध आश्रव परिहरूँ। अरू रोकि नूतन कर्म सचित, कर्म रिपु को निर्जरूँ।। इ॥ कब धन्य सुअवसर पाऊ, जब निज मे ही रम जाऊ। कर्तादिक भेद मिटाऊ रागादिक दूर भगाऊ।।

कर दूर रागादिक निरतर, आत्म को निर्मल करू। बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल, लिह चरित क्षायिक आचारू।। आनन्दकन्द जिनेन्द्र वन, उपदेश को नित उच्चरू। आवै 'अमर' कब सुखद दिन, जब दुखद भवसागर तरू।।४।।

### (४) आराधना पाठ

मैं देव नित अरहत चाहू, सिद्ध का सुमिरन करीं।

मैं सुर गुरु मुनि तीन पद ये, साधुपद हिरदय घरीं।।

मैं धर्म करुणामयी जु चाहूँ, जहाँ हिंसा रच ना।

मैं शास्त्र ज्ञान विराग चाहूँ जासू मैं परपच ना।।१।।

चौवीस श्री जिनदेव चाहूँ, और देव न मन बसें।

जिन वीस क्षेत्र विदेह चाहूँ, विदिते पातक नसें।।

गिरनार शिखर सम्मेद चाहूँ, चम्पापुरी पावापुरी।

कैलास श्री जिन घाम चाहूँ, भजत बाजे भ्रम जुरी।।२।।

नव तत्त्व का सरधान चाहूँ, और तत्त्व न मन घरो।

पट द्रव्य गुण पराजय चाहूँ, और तत्त्व न मन घरो।

पट द्रव्य गुण पराजय चाहूँ, और देव न चाहूँ कदा।

तिहुकाल की मैं जाप चाहूँ, पाप नहीं लागे कदा।।३।।

सम्यक्त्व दर्शन ज्ञान चारित्र, सदा चाहूँ भाव सो।

दशक्षणी मैं धर्म चाहूँ महा हर्ष उछाव सो।।

सोलह जु कारन दुख निवारण,, सदा चाहूँ प्रीति सो।

मैं नित अठाई पर्व चाहूँ, महा मगल रीति सो।।

मैं वेद चारो सदा चाहू, अदि अन्त निवाह सो।

पाये घरम के चार चाहू, अधिक चित्त उछाह सो।।

मैं दान चारो सदा चाहू, अधिक चित्त उछाह सो।।

मैं दान चारो सदा चाहू, अन्त मे येही गहूँ।।।।।।

भावना-वारह जु भाऊँ भाव निरमल होत हैं।
भें व्रत जु वारह सदा चाहू, त्यागभाव उद्योत है।।
प्रितमा दिगम्बर सदा चाहूँ, घ्यान आसन सोहना।
वसुकर्म ते में छुटा चाहू, शिव लहू जहुँ मोहना।।६।।
भें साधुजन को सग चाहूँ, प्रीति तिनही सो करो।
भें पर्व के उपवास चाहूँ, आरम्भ मैं सव परिहरा।।
इस दुःख पचम काल माही, कुल श्रावक में लह्यो।
अरु महावत घरि सको नाही, निबल तन मैंने गह्यो।।७।।
आराधना उत्तम सदा, चाहूँ सुनो जिनराय जी।
तुम कृपानाथ अनाथ 'द्यानत' दया करना न्याय जी।।
वसु कर्म नाश विकास ज्ञान, प्रकाश मुक्तको दोजिये।
करि सुगित गमन समाधि मरन सुमित्त चरनन दीजिए।।।।।

# (४) विनय पाठ

इहि विधि ठाडो होय के, प्रथम पढे जो पाठ।
घन्य जिनेश्वर देव तुम, नाशे कर्म जु आठ॥१॥
अनत चतुष्ट्य के घनी, तुम ही हो सिरताज।
मुक्ति-वधूके कत तुम, तीन भुवन के राज॥२॥
तिहुँ जग की पीडा हरन, भवदधि-शोषणहार।
ज्ञायक हो तुम विश्व के, शिव सुख के करतार॥३॥
हरता अघ अधियार के, करता धर्म-प्रकाश।
धिरता पद दातार हो, घरता निजगुण रास॥४॥
धर्मामृत उर जलिधिसो, ज्ञानभानु तुम रूप।
तुमरे चरण-सरोज को, नावत तिहुँ जग भूप॥४॥
मैं वन्दो जिनदेव को, किर अति निरमल भाव।
कर्म वध के छेदने, और न कछू उपाव॥६॥

भविजनको भव-कूपते, तुम ही काढनहार।

दीनदयाल अनाथपति, आतम गुणभडार।।।।।
चिदानन्द निर्मल कियो, घोय कर्मरज मैल।

सरल करी या जगत मे, भविजन को शिवगैल।।।।।।

तुम पदपक्तज पूजते, विघ्न रोग टर जाय। तुम पदपक्तज पूजत, ाव का राग टर जाय।

शत्रु मित्रता को घरे, विष निर्विषता थाय।।६।।।

चकी खगवर इद्रपद, मिले आपते आप।

अनुक्रम किर शिवपद लहै, नेम सकल हिन पाप।।१०।।

तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन।

जन्म जरा मेरी हरो, करो मोहि स्वाधीन।।११।।

पतित बहुत पावन किये, गिनती कीन करेय।

अजन से तारे कुधी जय जय जय जिनदेव।।१२।।

अजन से तारे कुधी जय जय जय जिनदेव।।१२।। अजन से तारे कुंघी जय जय जय जिनदेन ।।१२।।४
यकी नाव भवदिष विष तुम प्रभु पार करेय।
वेविटिया तुम हो प्रभु, जय जय जय जिनदेन ।।१३।।
राग सिहत जग मे रुल्यो, मिले सरागी देव।
वीतराग भेट्यो अवं, मेटो राग कुटेन ।।१४।।४
कित निगौद कित नारकी, कित तियँच अज्ञान।
आज घन्य मानुष भयो, पायो जिनवर थान ।।१४।।
तुमको पूजे सुरपती, अहिपति नरपति देव।
घन्य भाग मेरो भयो, करन लग्यो तुम सेन ।।१६।।४
अशरण के तुम शरण हो, निराधार आधार।
मैं डूवत भवसिन्धु मे खेओ लगाओ पार ।।१७॥४
इन्द्रादिक गणपति थके, कर विनती भगवान।
अपनो विरद निहारि के, कोजे आप समान ।।१८॥।
तुमरी नेक सुद्धितं, जग उतरत है पार। तुमरी नेक सुदृष्टितं, जग उतरत है पार।
हा हा डूट्यो जात हो, नेक निहार निकार।।१६।६
जो मैं कह हू और सो, तो न मिटै उरभार।
मेरी तो तासो बनी, ताते करी पुकार।।२०॥

न्बर्दी पाची परम गुरु, सुर गुरु वदत जास। विघन हरन मगलकरन, पूरन परम प्रकाश।।२१॥ चौवीसो जिनपद नमो, नमो झारदा माय। शिव मणदा साध निम, रच्यो पाठ सुखदाय।।२२॥

# (६) आत्म ज्ञान की गाथा

आवो भाई तुम्हे सुनाएँ, गाथा आतम ज्ञान की, जिससे तडक-तडक गिर पडती कर्मों की सतान भी। वन्दे जिनवरम् वन्दे जिनवरम् ॥ टेक ॥ लगा गद्यो के साथ अरे ज्यो सिंह कोई लासानी हो, या निज को अँग्रेज समभता कोई हिन्दुस्तानी हो, रे अनन्त वैभव का स्वामी निपट भिखारी वन फिरता। खाक छानता चौरासी की फिर भी पेट नही भरता हुई अरे नादानी मे यह दीन दशा भगवान की।।१।। षट द्रव्यो का चक्र सुदर्शन जग मे चलता रहता है, वह बेरोक निरन्तर अपने सुन्दर पथ पर बढता है। किसकी हस्ती उसकी गति को रोके जो निज बल से, कीन अभागा सिंह वदन मे बढकर अपनी अँगुलि दे। यह अखण्ड सिद्धान्त बात यह सहज प्रकृति विज्ञान की ॥२॥ अणु-अणु की सत्ता स्वतन्त्र है द्रव्य मात्र स्वाधीन सभी, -सब की सीमा न्यारी नहि आदान-प्रदान विधान कभी। सब को अपनी सीमा प्यारी अपना घर ही प्यारा है, अरे विश्व का शान्ति विधायक यह सिद्धान्त निराला है। यही वस्तु की मर्यादा है यही वस्तु की शान भी।।३।। जड़ चेतन छह द्रव्य विश्व मे न्यारे-न्यारे रहते हैं, युद्गल, धर्म, अधर्म, काल, आकाश इन्हे जड कहते हैं।

चेतन ज्ञान विशिष्ट वस्तु है जड मे ज्ञान नहीं रहता, आदि रहित है अन्त रहित है जड चेतन की यह सत्ता। यही विश्व मे रहे रहेगे रहना इनका काम भी।।।।। जो है उसको कौन मिटावे और नहीं को लावे कौन, भिन्न-भिन्न हो जिसकी सत्ता उसको कहो मिलावे कौन। प्रति पलका निश्चित परिवर्तन कौन करे आगे-पीछे, सत् का अरे विनाश असत् का उत्पादन हो तो कैसे। स्वय सिद्ध जो उसको वया आवश्यकता भगवान की।।१।। होता नही विनाश कभी पर्याय बदलती रहती है, अरे । तरिगत सरिता जैसे अविकल बहती रहती है। उठती हैं कल्लोल उसी मे विलय उसी मे हो जाती, पर सरिता तो अपने पथ पर शाश्वत हो वहती जाती। पल पल् अलट पलट करता अणु-अणु सत्ता का त्राण भी ॥६॥ यह पर्याय स्वमाव कि वह तो सदा पलटती रहती है, आता नव उत्पाद पुरानी व्यय को पाती रहती है। द्रव्य सदा ध्रुव होकर रहता उसकी अक्षय सत्ता है, ब्रह्मा विष्णु महेश यही उत्पाद ध्रीव्य व्यय मत्ता है। यही वस्तु का अक्षय जीवन यही सहज वरदान भी।।७।। यहा वस्तु का अक्षय जावन यहा सहज वरदान भा ॥७॥
है स्वभाव यह सहज वस्तु का सदा अकेला एक है,
यह ही उसकी सुन्दरता है वह पर से निरपेक्ष है।
सदा अरे अपने गुण पर्यायों में खुल कर खेलता,
किन्तु एक की कृतियों का फल नहीं दूसरा झेलता।
झूठ कहानी अरे परस्पर सुख-दुख-वाघा दान की ॥६॥
अणु को भी अवकाश नहीं है अपने-अपने काम से,
सभी सदा सम्राट अकेले अपने-अपने घाम के।
अपना काम सदा करने की अणु में भी बल शक्ति है,
नहीं प्रतिक्षा पर की करता उसके कुल की रोति है,
स्वय शक्ति मय कौन अपेक्षा पर से बल आदान की ॥६॥

एक सहायक होता पर का यह लौकिक व्यवहार है, बाधा देता एक दूसरे को यह लोकाचार है। बचता जीवन तो पर पर होता रक्षा आरोप है, मरता स्वय लोक कर्त्ता पर पर हत्या का थोप है। है स्वतन्त्र जीवन, मिथ्या है गाथा बाघा त्राण की ॥१०॥ पूर्ण शक्ति मय अण्-अणु बोलो कोई किससे काम ले, पूर्ण कुभ को कौन बुद्धिमन् बरबस ही जलदान दे। सलिल भर घट को जल देना श्रम का ही अपमान है, सदा पूर्ण जो उसको रीता कहना घोर अज्ञान है। यही मान्यता मूल रही है ससृति-चक्र-विधान की ।।११।। जड का कार्य सदा जडता मे जडता उसका धर्म है, जडता ही उसका स्वभाव और जडता उसका कर्म है। जडता द्रव्य शक्ति भी जडता जडता ही पर्याय है, द्रव्य क्षेत्र, और काल भाव सब जडता ही व्यवसाय है। अत न जड मे पर्याये होती है श्रद्धा ज्ञान की ॥१२॥ ज्ञान शून्य जड नही कभी भी निज पर को पहिचानता, जग मे चेतन तत्त्व एक वस पर को अपना मानता। चेतन का श्रद्धा विकार वस यह भवतर का प्राण है, सुख सागर की घोर कप्टमयता का यही निदान है। नही पराया दुख का कारण नही सुख व्यवधान भी।।१३।। अपने सुख के हेतु चेतना पर के मुँह को ताकती, अपने दुख के कारण को वह पर में सदा तपासती। अरे अज्ञ शुक्र निज को निलनी स्नेह पाश में वाघता, और अकारण नलनी को वधन का कारण मानता। नही छोडता हुआ न तव तक स्वर्णिम-मुक्ति-विहान भी ॥१४॥ अरे घनादि सयोग पुण्य के उदय जन्य सामान है, उनके सम्पादन में चेतन का न तिनक अहसान है।

एक अथक श्रम करता लेकिन भूखा सोता रात है,
और मोतियो के करण्ड मे होता कही प्रभात है।
विधि का यही विधान न इसमे श्रम का नाम निशान भी।।१५॥
यही दृष्टि विपर्यास है यह ही पहली भूल हैं,
भवतह की सभूति वृद्धि फल मयता का यह मूल है।
जब तक पौरुष सोता रहता तबतक यह नादान है,
अरे। तभो तक ही तो कहते कर्म महा बलवान है।
ज्ञान और चारित्र सभी इसके अभाव मे दीन हैं,
विधवा के श्रुगार तुल्य वे मुन्दरता श्री हीन है।
अरे। अगोचर महिम मुक्ति के मगलमय सोपान की।।१६॥

जिसे आत्मा की जिज्ञासा जाग्रत हो, पिपासा लगे, बहार का सब दु जमय भासित हो, उसे यदि वह अन्तर में खोज करे तो, आत्मा की महिमा आये। जिसे संसार में तन्मयता है, उसे आत्मा की महिमा नहीं आती। जिसे बाह्य में — विभाव में — दुख लगे, वह विचार करता है कि यह तो सब दु.ख रूप है; मैं तो अन्तर में ऐसा कोई अनुपम तत्त्व हूं कि जिस में परिपूर्ण सुख है। जिसे जिज्ञासा जाग्रत हो वह अपने आत्मा का गुण-वैभव देखने का प्रयत्न करता है और तब उसे उसकी महिमा आती है। 'आत्मा का वैभव कैसा है? उने कौन बतलाये? यह कैसे प्रगट हो? ऐसी जिसे जिज्ञासा हो वह खोज करता है।

#### आत्म-स्तवन

### अनेकान्त मूर्ति भगवान आत्मा की ४७ शक्तियों का सुन्दर वर्णन

जीव है अनन्ती शक्ति सम्पन्न राग से वह भिन्न है, उस जीव को लक्षित कराने 'ज्ञानमात्र' वदन्त है।।१।। एक ज्ञानमात्र ही भाव मे शक्ति अनन्ती उल्लसे,

यह कथन है उन शक्ति का भिव जीव जानो प्रेम से ॥२॥ 'जीवत्व' से जीवे सदा जीव चेतता चिति' शक्ति से,

'दृशि' शक्ति से देखे सभी अरु जानता वह ज्ञान' से ॥३॥ आकुल नहिं 'सुख' शक्ति से निज को रचे निज 'वीर्य' स,

'प्रभुत्व'' से वह शोभता व्यापक है विमु' जनित से ॥४॥ सामान्य देखे विश्व को यह सर्वदिश' शक्ति है,

जाने विशेषे विश्व को 'सर्वज्ञता' की शक्ति है ॥५॥ जहें दीसता है विश्व सारा शक्ति यह 'स्वच्छत्व' की,

है स्पष्ट स्वानुभव मयी यह शक्ति जान 'प्रकाश' की ।।६॥ 'विकास में सकीच नहीं' ष्यह शक्ति तेरवी जानना,

नहिं कार्य-कारण'14 कोई का है भाव ऐसा आत्म का ॥७॥ जो जो य का जाता बने अरु जो य होता ज्ञान मे,

उस शक्ति को 'परिणम्य-परिणामक' कहा है शास्त्र मे ॥ द॥ 'नही त्याग-नही ग्रहण' वस । निज स्वरूप मे जो स्थित है,

स्वरूपे प्रतिष्ठित जीव की शक्ति 'अगुरूलघृत्व'17 है।।१।। 'उत्पाद-व्यय-ध्रुव'18 शक्ति से जीव कम-अक्रम वृत्ति घरे,

है सत्पना 'परिणाम शक्ति' नहीं फिरे तीन कॉल में ॥१०॥ नहीं स्पर्श जाणों जीव में आत्म प्रदेश 'अमूर्त' है,

कर्ता नही पर भाव का ऐसी 'अकर्तृ'त्व' शक्ति है।।११॥

भोक्ता नही पर भाव का ऐसी 'अभोक्तृत्व' शिक्त है,

'निष्क्रियता' म्ह क्ष शक्ति से आत्म प्रदेश निस्पद है।।१२॥

असस्य निज अवयव घरें 'नियत' प्रदेशी' आत्म है,

जीव देह मे नही व्यापता 'स्वधर्म-व्यापक'<sup>25</sup> शक्ति है।।१३।। 'स्व-पर मे जो सम अरू विषम तथा जो मिश्र है'<sup>26</sup>;

त्रयविघ ऐसे घर्म को निज शनित से आत्मा घरे।।१४॥

जीव अनन्त भावो घारता 'अनन्त धर्म की'27 शक्ति से,

तत्-अतत् दोनो भाव वरते 'विरुद्ध घर्मं' की शक्ति से ॥१५॥ जो ज्ञान का तद्रूप-भवन सो तत्त्व नामक शक्ति है,

जीव मे अतद्रुप परिणमन जानो 'अतत्त्व'³० की शक्ति से ।।१६॥ बहु पर्ययो मे व्यापता एक द्रव्यता को निह तजे,

निज स्वरूप की 'एकत्व' शक्ति जान जीव शान्ति लहे ॥१७॥

जीव द्रव्य से है एक फिर भी 'अनेक' पर्यय रूप बने,

स्व पर्ययो में व्याप कर जीव सुखी ज्ञानी सिद्ध वनें ।।१८।। है 'भावगन्ति'<sup>33</sup> जीव की सतरूप अवस्था वर्तती,

फिर असत् रूप है पर्ययो 'अभाव शक्ति'<sup>3</sup> जीव की ।।१६।। 'भाव का होता अभाव'<sup>85</sup> अभाव का फिर भाव'<sup>86</sup> रे,

ये शक्ति दोनो साथ रहती, ज्ञान मे तू जानले ॥२०॥ जो 'भाव रहता भाव'87 ही 'अभाव नित्य अभाव'88 है,

स्वभाव ऐसा जीव का निजगुण से भरपूर है।।२१।। निहं कारको को अनु सरे ऐसा ही 'भवता भाव' है;

जो कारको को अनुसरे सो 'क्रिया' नामक शक्ति है।।२२।। है 'कर्म शक्ति' बात्म मे वह धारता सिद्ध भाव को,

फिर 'कर्तृ'त्व' शक्ति' से स्वय वन जाते भावकरूप जो ॥२३॥ है ज्ञानरूप जो शुद्धभावो उनका जो भवन है,

आत्मा स्वय उन भावो का उत्कृष्ट साधन होत है।।२४।।

निज करण-शक्ति' जानरे तू वाह्य साधन शोध ना, आत्मा ही तेरा करण है फिर बात दूसरी पूछना।।२५।। निज आतमा निज आत्म को ही ज्ञान भाव जो देत है, उसका ग्रहण है आत्म को यह 'सप्रदान' स्वभाव है।।२६॥

उत्पाद-व्यय से क्षणिक है पर ध्रुव की हानि नही, 'सेवो सदा सामर्थ्य ऐसे 'अपादान' का आत्म मे ॥२७॥ भाव्यरूप जो ज्ञान भावो परिणमे है आत्म मे,

है 'स्व अरू स्वामित्व'47 मेरा मात्र निज स्वभाव मे,

नहीं स्वत्व मेरा है कभी निज भाव से को अन्य मे।।२६।।

अनेकान्त है जयवन्त अहो । निज शक्ति को प्रकाशता,

गिनत अनन्ती भेरी वह मुभ ज्ञान मे ही दिखावता ॥३०॥

यह ज्ञान लक्षण भाव सह भावो अनन्ते उल्लंसे,

अनुभव करूँ उनका अहो । विभाव कोई नही दिखे।।३१॥

जिन मार्ग पाया मैं अहो । श्री गुरु वचन प्रसाद से,

देखा अहा निजरूप चेतन पार जो पर भाव से।।३२।। निज विभव को देखा अहो । श्री समयसार प्रसाद से,

निज शक्ति का वैभव अहो । यह पार है पर भाव से ॥३३॥

ज्ञान मात्र ही एक ज्ञायक पिण्ड हू मैं आतमा,

अनन्त गम्भीरता भरी मुक्त आत्म ही परमात्मा ॥३४॥

आश्चर्य अद्भूत होता है निज विभव की पहचान से,

आनन्दमय आह् लांद ऊछले मुहूर् मुहूर् घ्यान से ।।३५॥ अद्भुत अहो । अद्भूत अहो । है विजयवन्त स्वभाव यह,

जयवन्त है मुर्फ गुरु देवने निज निधान बता दिया।।३६॥

# नित्य पूजा संग्रह

अजय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु ।

णमो अरिहन्ताण, णमो भिद्धाण, णमो आइरियाण,

णमो उवज्झायण, णमो लोए सन्द-साहूण ।

ह ही अनादि मूल महे भ्यो नम (पुष्पांजिल) ।

चतारि मगल, अरिहता मगल, सिद्धा मगल, साहू मगल,

केविल पण्णत्तो, धम्मो मगल ।

चतारि लोगुत्तमा, अरिहता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा,

साहू लोगुत्तमा, केविल पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमा ।

चतारि सरण पन्वज्जामि, अरिहते सरण पवज्जामि, सिद्धे सरण

पन्वज्जामि, साहू सरण पन्वज्जामि,केविल पण्णत्त धम्म सरण पन्वज्जामि।

ॐ ह्री नमो अईते स्वाहा । (पुष्पाजिल) ।

अपिवत्र हो या पिवत्र, जो णमोकार को ध्याता है। चाहे सुस्थित हो या दुस्थित, पाप मुक्त हो जाता है।।१।। हो पिवत्र अपिवत्र देशा, कैसी भी क्यो निहं हो जनकी। परमातम का ध्यान किये, हो अन्तर वाहर शुचि उनकी।।२।। है अजेय विध्नो का हर्ता, णमोकार यह मत्र महा। सब मगल मे प्रथम सुमगल, श्री जिनवर ने एम कहा।।३।। सब पापो का है क्षय कारक, मगल मे सबसे पहला। नमस्कार या णमोकार यह, मत्र जिनागम मे पहला।।४।। अर्ह ऐसे परम ब्रह्म-वाचक, अक्षर का ध्यान घरूँ। सिद्ध चक्र का सद्बीजाक्षर, मन वचकाय प्रणाम कहाँ।।४।। अष्ट कमं से रहित मुक्ति-लक्ष्मी, के घर श्री सिद्ध नम्ँ। सम्यक्तवादि गुणो से सयुत, तिन्हे ध्यान घर कमं वम्ँ।।६।। जिनवर की अक्ति से होते, विध्न समूह अन्त जानो। भूत णाकिनी सर्प शान्त हो, विप निर्विष होता मानो।।७।।

उदक चदन तदुल पुष्पकै, चरुमुदीप मुधूपफलाध्यंकै ।
प्रचल मगल गान रवाकुले, जिनगृहे जिन नाम मह यजे ॥

हो श्री भगविजनेन्द्र महस्रनामम्यो अर्ध्यम् निर्वपामीति स्वाहा ।
स्वस्ति—मंगलम्
श्री वृपभोः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अजित । श्री सभव स्वस्ति, स्वस्ति
श्री अभिनन्दन ।
श्री सुमति स्वस्ति, स्वस्ति श्री पदम प्रभ । श्री सुपार्थं स्वस्ति, स्वस्ति
श्री चन्द्रप्रभ ।
श्री पुष्पदन्न स्वस्ति स्वस्ति श्री णीतल । श्री श्रेयान स्वस्ति, स्वस्ति
श्री वासुपूज्य ।
श्री विमल स्वस्ति, स्वस्ति श्री अनत । श्री धर्म स्वस्ति, स्वस्ति श्री वासुपूज्य ।

श्रीकुन्युः स्वस्ति, स्वस्ति श्री अरनाय । श्री मल्लि स्वस्ति, स्वन्ति श्री मुनिसुवत । श्री निम स्वस्ति, स्वस्ति श्री नेमिनाय । श्री पार्थं स्वस्ति, स्वस्ति

श्री निम स्वस्ति, स्वस्ति श्री नीमनाथ । श्री पाण्वे स्वस्ति, स्वस्ति श्री वर्षमान ।

### विनय पाठ

हे नाथ ! मैं मिथ्यात्व वश, ससार मे फिरता रहा। इक वोधि लाभ विना अनन्तो, व्यर्थ भव घरता रहा।।१॥ देव पूजा ना करी, निहं पात्रदान कभी दिया। जिन वैन भी न सुने कभी, चारित्र भी नही रख सका।।२॥ है निर्विकल्प स्वभाव सिद्ध, अरु एक केवल आतमा। भूलकर उसको सदा, मैं टक्करें खाता रहा।।३॥ अस्थि मज्जा चाम से, निर्मित अथिर ससार मे। रमता रहा भ्रमता रहा, निहं शरण कोई पा सका।।४॥ आज मेरा पुण्य जागा, आपके दर्शन हुए। पाई शरण, आलोक सा सहसा हृदय पर छा गया।।४॥

नाचने गाने लगा, यह नाद सा, आने लगा। वृद्ध अन्य मुझको, निह शरण, है शरण इक्त परमात्मा ॥६॥ काल त्रिघ आज जागी, यान्ति पय मुझको मिला। आज निश्चय हो गया, पाउगा जीवन की कला ॥७॥ आज जग के कीट को भो, जिनेन्द्र पद मिल जायेगा। आज इस विक्षिप्त सर मे, भो कमल खिल जायेगा।।=॥, अजी भी नार्विणित तीर्यसुराय नम (पुण्णीति)

# (६) श्री देव शास्त्र गुरु पूजा

(थ्री युगलजी)

केवल रिव किरणों में जिसका सम्पूर्ण प्रकाशित है अतर !
उमश्री जिनवाणी में होता, तत्वों का सुन्दरतम दर्णन !!
सहशंन वोध चरण पथ पर, अविरल जो वढते हैं मुनिगण !
उन देवनरम आगम गुरु को, शन्णत् वदन शत्कत् वदन !!
ॐ ही श्री देवणास्त्रगुरुनमूह ! अत्र अवतर अवतर मयौपट् आह्वानन् !>
ॐ ही श्री देवणास्त्रगुरुनमूह ! अत्र अवतर अवतर मयौपट् आह्वानन् !>
ॐ ही श्री देवणास्त्रगुरुनमूह ! अत्र अमम मिनिहितो भवणव वपट् !
इन्द्रिय के भोग मधुर विपसम, लावण्यमयी कचन काया !.
यह सव कुछ जड की कीडा है, मैं अब तक जान नही पाया !!!
मैं भून स्वय के वैभव को, पर ममता में अटकाया हू !।
अव निर्मल सम्यक् नीर लिये, मिण्या मल धोने आया हू !!
ॐ ही देनगाम्त्रगुरुप्य जन्म जरा मृत्यु विनागाय जल निर्वपामीति स्वाहा !!१॥

जड चेतन की सब परिणति प्रभु । अपने-अपने मे होती है । अनुकूल कहे, प्रतिकूल कहे, यह झूठी मन की वृत्ती है ॥ त्रितिकूल सयोगो मे कोधित होकर ससार बढाया है। सन्तप्त हृदय प्रभु । चन्दनसम, शीतलता पाने आया है।।

ही देवशास्त्रगुरुश्य ससार ताप विनाशनाय चदन निर्वपामीति स्वाहा ॥२॥ उज्ज्वल हू कुन्दघवल हू प्रभु । परसे न लगा हू किचित् भी । 'फिर भी अनुकूल लगें उन पर, करता अभिमान निरतर ही । जड पर झक-झुक जाता चेतन, की मार्दव की खडित काया। निजशाश्वत अक्षयनिधि पाने, अब दास चरण रज मे आया।।

अही देवणास्त्रगुम्भ्य अक्षयपद प्राप्तये अक्षत निर्वेपामीति स्वाहा॥ ॥ यह पुष्प मुकोमल कितना है, तन में माया कुछ शेष नही। निज अन्तर का प्रभु । भेद कहू, उसमें ऋजुता का लेश नहीं॥ चितन कुछ फिर सभापण कुछ, किरिया कुछकी कुछ होती है। स्थिरता निज में प्रभु पाऊँजो, अन्तर कालुप घोती है।

🕉 ही देवणास्त्रगुरुभ्य कामवाण विध्वसनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा ॥४॥

अवतक अगणित जडद्रव्यो से प्रभु । भूख न मेरी शान्त हुई। तृष्णा की खाई खूव भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही।। युग-युग से इच्छा सागर मे, प्रभु । गोते खाता आया हूँ। पचेन्द्रिय मन के षट्रस तज अनुपम रस पीने आया हूँ।

ही देवशास्त्रगुरुभ्य क्षुधारोग विनाशनाय नैवैद्य निर्वपामीति स्वाहा ॥५॥ जग के जड दीपक को अबतक, समभा था मैंने उजियारा । झभा के एक भकोरे मे, जो बनता घोर तिमिर कारा ॥ अतएव प्रभो । यह नश्वर दीप, समर्पण करने आया हूँ । तेरी अतर लौ से निज अतर, दीप जलाने आया हूँ ॥ अ ही देवशास्त्रगुरुभ्य मोहाधकार विनाशनाय दीप निर्वपामीति स्वाहा ॥६॥

अही देवशास्त्रगुरभ्य मोहाधकार विनाशनाय दीप निर्वपामीति स्वाहा ॥६॥ जड कर्म घुमाता है मुक्तको, यह मिथ्या भ्रान्ति रही मेरी। मै राग द्वेप किया करता, जब परिणति होती जडकेरी।। यो भावकरम या भावमरण सदियो से करता आया हू। निज अनुपम गध अनल से प्रभु । पर गध जलाने आया हू।।

क ही देवशास्त्रगुरुभ्य अप्टकर्म दहनाय घूप निर्वपामीति रवाहा।।७।।

जग मे जिसको निज कहता मैं, वह छोड मुझे चल देता है।
मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है।।
मैं शान्त निराकुल चेतन हू, है मुक्तिरमा सहचर मेरी।
यह मोह तडक कर टूट पड़े, प्रमु । सार्थक फल पूजा तेरी।।
ॐ ही देवशास्त्रगुरुम्य मोक्षफलप्राप्तये फलम् निर्वपामीति स्वाहा।।।।।
ध्वणभर निजरस को पी चेतन, मिथ्यामल को घो देता है।
काषायिक माव विनष्ट किये, निज आनद अमृत पीता है।।
अनुपम सुखतब विलसित होता, केवल रिव जगमग करता है।
दशन वल पूर्ण प्रगट होता, यह ही अर्हन्त अवस्था है।।
यह अर्घ समर्पण करके प्रभु, निज गुण का अर्घ बनाऊँगा।
और निश्चित तेरे सदृश प्रभु, अर्हन्त अवस्था पाऊँगा।।
ॐ ही देवशास्त्रगुरुम्यो उनध्यंपदप्राप्तये महार्घ निर्वपामीति स्वाहा।।।।।

#### स्यतन

वारह—भववन मे जीभर घूम चुका, कण-कण को जीभर-भर देखा।
भावनाये मृग-सम मृगतृष्णा के पीछे, मुक्तको न मिली सुख को रेखा।।
अनित्य—झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाये।
तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षणभगुर पल मे मुरझाये।।
अशरण—सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या।
अशरण मृतकाया मे हाषित, निज जीवन डाल सकेगा क्या।।
ससार—ससार महादुख सागर के, प्रभु दुखमय सुख आभासो मे।
मुझको न मिला सुख क्षणभर भी, कचन कामिनि प्रासादो मे।
एकत्व—मैं एकाकी एकत्व लिये, एकत्व लिये सब ही आते।
तन घन को साथी समक्ता था, पर ये भी छोड चले जाते।
अन्यत्व—मेरे न हुये मैं इन से अति, भिन्न अखण्ड निराला हू।
निज मे पर से अन्यत्व लिये, निज समरस पीने ल द

अणुचि — जिसके शृद्धारों में मेरा यह, महगा जीवन घुल जाता। अत्यन्त अणुचि जड काया से, इस चेतन का कैसा नाता॥ आसव-दिनरात णुभाणुभ भावो से, मेरा व्यापार चला करता। मानम वाणी और काया से, आन्वव का द्वार खुला रहता॥ सवर-णुभ और अणुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अन्तस्तल। शीतल समिकत किरणे भूटे सवर मे जागे अन्तर्वल॥ निर्जरा—िफर तप की बोधक बह्निजगे, कर्मी की कटिया टूट पड़े। सर्वाग निजातम प्रदेशों से, अमृत के भारने फूट पडें।। लोक-हम छोड चले यह लाक तभी, लोकान्त विराजें क्षण मे जा। निजलोक हमारा वाना हो, शोकान्त वने फिर हमको क्या ॥ वोधिहुनंभ-जागे मम दुलंभ वं।वि प्रभु, दुनंयतम सत्वर टन जावे। वस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊँ, मद गत्सर मोहि विनज जावे॥ धर्म-चिर रक्षक धर्म हमारा हो, हो धर्म हमारा चिर साथी। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी॥ चरणा में आया हू प्रभुवर, शीतलता मुक्तको मिल जावे। मुरझाई ज्ञान-लता मेरी, निज अन्तर्वन मे खिल जादे॥ सोचा करता हू भोगों से, बुभ जावेगी इच्छा-ज्वाला। परिणाम निकलता ह लेकिन, मानो पावक मे घी डाला॥ तेरे चरणो की पूजा से, इन्द्रिय सुख की ही अभिलापा। अव तक ना समक ही पाया प्रभुवर<sup>ा</sup> सच्दे सुखकी में परिभाषा॥ तुम तो अविकारी हो प्रभुवर । जग मे रहते जग से न्यारे। अंतएव झ्को तव चरणो मे, जग के माणिक-मोती सारे॥ स्याद्वादमयी तेरी वाणी, शुभन्य के भरने भरते हैं। उस पावन नीका पर लाखो, प्राणी भव वारिधि तिरते हैं॥ हे गुष्ठवर शाश्यत सुखदर्शक, यह नग्नस्वरूप तुम्हारा है। जग की नश्वरता का सच्चा, दिग्दर्शन करने वाला है।।

जब जग विषयो मे रचपच कर, गाफिल निद्रा मे सोता हो। अथवा वह शिव के निष्कटक, पथ मे विष कटक बोता हो।। हो अर्द्ध निशा का सन्नाटा, वन मे वनचारी चरते हो। तब शात निराकुल मानस तुम, तत्वो का चितन करते हो।। करते तप शैल नदी तट पर, तक्तल वर्षा की फडियो मे। समता रसपान किया करते सुखदुख दोनो की घडियो मे।। अन्तर ज्वाला हरतो वाणी मानो भडती हो पुलझडियाँ। भवबन्धन तड-तड टूट पडे, खिल जावें अतर की किलया।। तुमसा दानी क्या करते हो, जग को दे दी जग की निधियाँ। दिनरात लुटाया करते हो, शम-शम की अविनश्वर मणियाँ।। हे निर्मल देव । तुम्हे प्रणाम, हे ज्ञानदीप आगम। प्रणाम। हे शान्ति त्याग के मूर्तिमान, शिव-पथ-पथी गुरुवर । प्रणाम।। हे ही देवशास्त्रगुरुभ्यो अनद्यं पदप्राप्यये महा वं निर्वपामीत स्वाहा।

# (१०) श्रीदेव शास्त्र गुरु, विदेह क्षेत्र विद्यमान तीर्थकर तथा अनन्तान्त सिद्ध परमेष्ठी पूजा

दोहा — देवशास्त्र गुरु नमनकिर, बीस तीर्थंकर ध्याय।
सिद्ध शुद्ध राजत सदा, नमू चित्त हुलसाय।।
ॐ ही श्री देव शास्त्र गुरु समूह । श्री विद्यमान विश्रित तीर्थंकर समूह।
श्री अनन्तानन्त सिद्ध परमेष्ठी समूह। अन्नावतरावतर सवीष्ट। अन्न तिष्ठ-तिष्ठ ठ ठ स्थापनम्। अन्न ममसन्निहितो भव-भव वपट् मन्निधीकरणम्।

#### अष्टकम्

अनादिकाल से जग मे स्वामिन् जल से शुचिता को माना। शुद्ध निजातम सम्यक्, रत्नत्रयनिधि को निहं पहिचाना।। अव निर्मल रत्नत्रय जलले, श्री देव शास्त्र गुरु को ध्याऊँ। विद्यमान श्री वीस तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊँ॥ ॐ ही श्री देवशास्त्रगुरुध्य श्री विद्यमान विश्वति तीर्थंङ्करेष्य, श्री अनन्तानन्त सिद्ध परमेष्टिक्यो, जन्मजरामृत्यु विनाणनाय जल निर्वपामीति स्वाहा।

भव आताप मिटावन की निज मे ही क्षमता समता है। अनजाने अब तक मैंने पर मे की झूठी ममता है।। चन्दन सम शीतलता पाने श्री देव शास्त्र गुरु को न्याऊँ। विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊँ॥

ॐ ह्री श्री देवशास्त्र गुरभ्य , श्री विद्यमान विश्वति तीर्थद्धरेभ्य श्री अनन्तानन्त निद्ध परमेष्टिभ्य , ससार ताप विनाशनाय चन्दन निर्वपामीति स्वाहा ।

अक्षयपद के बिना फिरा, जगत की लख चौरासी योनि मे। अष्ट कर्म के नाश करन को, अक्षत तुम ढिंग लाया मैं।। अक्षय निधि निज की पाने अब, देव शास्त्र गुरु को घ्याऊँ। विद्यमान श्री बीस तीर्थकर, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊँ॥

अ ही देवशास्त्रगुरुम्य , श्री विद्यमान विश्वति तीर्थेङ्करेम्य , श्री अनन्तानन्त मिद्ध परमेष्ठिभ्य अक्षयपद प्राप्तये अक्षत निर्वेपामीति स्वाहा ।

पुष्प सुगन्धी से बातम ने, शील स्वभाव नशाया है।
मन्मथ वाणो से विध करके, चहुगति दुख उपजाया है।
स्थिरता निज मे पाने को श्री देवशास्त्र गुरु को घ्याऊँ।
विद्यमान श्री बीस तीर्थंकर, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊँ।।

ॐ ही श्री देवशास्त्रगुरुभ्य, श्री विद्यमान विश्वति तीर्थंकरेभ्य श्री अनन्तानन्त सिद्ध परमेष्टिभ्य कामवाण विद्यसनाय पुष्प निर्वपामीति स्वाहा । षट्रस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शान्त हुई।
आतम रस अनुपम चखने से, इन्द्रिय मन इच्छा शमन हुई।।
सर्वथा भूख के मेटन को, श्री देवशास्त्र गुरु को घ्याऊँ।
विद्यमान श्री बीस तीर्थं द्धूर, सिद्ध-प्रभु के गुण गाऊँ।
ॐ ही देवशास्त्रगुरुम्य श्री विद्यमान विश्वति तीर्थं करेम्य, श्री अनन्तानन्तः
सिद्ध परमेष्ठिक्य क्षुधारोग विनाशाय नैवेद्य निर्वपामीति स्वाहा।

जड दीप विनश्वर को, अब तक समका था मैंने उजियारा।
निज गुण दरशायक ज्ञान दीप से, मिटा मोह का अधियारा।
ये दीप समर्पित करके मैं श्रीदेव शास्त्र गुरु को घ्याऊँ।
विद्यमान श्री बीस तीर्थंह्वर, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊँ।।
औं ही श्री देवशास्त्रगुरुम्य, श्री विद्यमान विश्वति तीर्थंकरेभ्यः, श्री अनन्ता—
नन्त सिद्ध परमेष्ठिभ्य मोहान्यकार विनागनाय दीप निर्वपामीति स्वाहा।

ये घूप अनल मे खेने से, कर्मों को नही जलायेगी।
निज मे निज की शक्ति ज्वाला, जो राग द्वेश नशायेगी।।
उस शक्ति दहन प्रगटाने को, श्री देवशास्त्र गुरु को घ्याऊँ।
विद्यमान श्री बीस तीर्थन्द्वर, सिद्ध-प्रभु के गुण गाऊँ।।

ॐ ह्री श्री देवशास्त्रगुरुभ्य , श्री विद्यमान विशति तीर्थकरेभ्य श्री अनन्तानन्तः । सिद्ध परमेष्ठिभ्य अष्टकमें दहनाय धूप निवंपामीति स्वाहा ।

पिस्ता, बदाम, श्रीफल, लवग चरणन तुम हिंग मैं ले आया।
आतम रस भीने निज गुण फल, मम मन अव उनमे ललचाया।
अब मोक्ष महाफल पाने को, श्री देवशास्त्र गुरु को घ्याऊं।
विद्यमान श्री बीस तीर्थं द्वर, सिद्ध प्रभु के गुण गाऊँ।।
ॐ ही श्री देवशास्त्र गुरुभ्य, श्री विद्यमान विश्वित तीर्थं करेभ्य, श्री अनन्तानन्त
सिद्ध परमेष्टिञ्भ्यो, मोक्षफलप्राप्त्रये फल निर्वेपामीति स्वाहा।

अष्टम् वसुघा पाने को, कर मे ये आठो द्रव्य लिये। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से, निज मे निज गुण प्रकट किये॥ ये अर्घ्य समर्पण करके मै श्री देवशास्त्र गुरु की घ्याऊँ। विद्यमान श्री बीस तीर्थं द्धर, सिद्ध प्रभु के गुण गाठँ॥ के ही श्री देवशास्त्र गुरुम्य, श्री विद्यमान विश्वति तीर्थं करेश्य श्री अनन्तानन्त सिद्ध परमेष्ठिभ्योऽनर्घ पदप्राप्तये अर्घ्यं निर्वेपामीति स्वाहा।

#### जयमाला

नसे घातिया कर्म अर्हन्त देवा, करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। दरश ज्ञान सुख बल अनन्त के स्वामी, छियालिस गुण युक्त महा ईश नामी॥

तेरी दिव्य वाणी सदा भव्य मानी, महा मोह विघ्वसिनी मोक्ष दानी।
अनेकान्तमय द्वादशागी वखानी, नमो लोक माता श्री जंन वाणी।।
विरागी अचारज उवज्भाय साधू, दरश ज्ञान भण्डार समता अराघू।
नगन वेपधारी सु एका विहारी निजानन्द मिडत मुकति पथ प्रचारी।।
विदेह क्षेत्र मे तीथङ्कर बीस राजे, विरहमान वन्दु सभी पाप भाजे।
नमू सिद्ध निर्भय निरामय सुधामी, अनाकुल समाधान सहजाभिरामी।।

#### छन्द

देव शास्त्र गुरु वीस तीर्थं द्ध्रर सिद्ध हृदय विच घरले रे।
पूजन घ्यान गान गुण करके भवसागर जिय तरले रे।।
हैं ही श्री देवशास्त्रगुरभ्य, श्री विद्यमान विणति तीर्थं करेभ्य, श्रीअनन्तानन्त
सिद्ध परमेष्टि स्य अनर्घपदप्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

भूत भविष्यत् वर्तमान की, तीस चौबीसी मैं घ्याऊँ। चैत्य चैत्यालय कृत्रिमाकृत्रिम, तीन लोक के मन लाऊँ।। ॐ ही विकाल सम्बन्धी तीम चौबीसी विलोक सम्बन्धी कृतिमाकृतिम -चैत्यालयेभ्य अर्घ निर्वेपामीति न्वाहा।

चत्य भिनत आलोचना चाहू, कायोत्सर्ग अघ नाशन हेत। कृत्रिमाकृत्रिम तीन लोक मे राजत है जिन विम्ब अनेक।। चतुर निकाय के देव जने ले, अष्ट द्रव्य निज भितत समेत। निज शिवत अनुसार जजूं मैं, कर समाधि पाऊँ खेत।। (पूष्पाजिल क्षिपेत्)

### (११) श्री पंच परमेष्ठी पूजन

(राजयल पर्वया)

अर्हत सिद्ध आचार्य नमन, हे उपाध्याय हे साधु नमन। जय पच परम परमेष्ठी जय, भव सागर तारण हिर नमन।। मन वच काया पूर्वंक करता, हू शुद्ध हृदय से आह्वान। मम हृदय विराजो तिष्ठ तिष्ठ, सन्निकट होहु मेरे भगवान।। निज आत्म तत्त्व की प्राप्ति हेतु, ले अष्ट द्रव्य करता पूजन। तुम चरणो की पूजन से प्रभु, निज सिद्ध रूप का हो दर्शन।। ॐ ही श्री अरहत-सिद्ध-आचार्य-उपाध्याय-सर्वसाधु पच परमेष्टिन्। अन्न अन्तर अन्तर सनौपट आह्वानन। अन्न तिष्ठ ठ ठ स्थापनम्। अन्न मम सन्निहितो भव-भव वपट् सन्निधीकरण।

मैं तो अनादि से रोगी हू, उपचार कराने आया हू।
तुम सम उज्ज्वलता पाने को, उज्ज्वल जल भर कर लाया हू।।
मैं जन्म जरा मृत नाश करूँ, ऐसी दो शक्ति हृदय स्वामी।
है पच परम परमेष्ठी प्रभु, भव दुख मेटो अन्तर्यामी।।
कैं ही श्री पच परमेष्ठिभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जल निर्वयामिति स्वाहा।

ससार ताप मे जल-जल कर, मैंने अगणित दुख पाए है। निज शान्त स्वभाव नहीं भाया, पर के ही गीत सुहाए है।। शीतल चन्दन है भेंट तुम्हे, ससार ताप नाशो स्वामी। है पच परम परमेष्ठी प्रभु, भव दुख मेटो अन्तर्यामी।। ॐ ही पच परमेष्ठिभ्यो मनारताप विनाशनाय चन्दन निर्वेपामीति स्वाहा। दुखमय अथाह भव सागर मे, मेरी यह नौका भटक रही। शुभ-अगुभ भाव की भवरों मे, चंतन्य शक्ति निज अटक रही।।

तन्दुल हैं धवल तुम्हे अपित, अक्षयपद प्राप्त करूँ स्वामी। है पच परम परमेष्ठी प्रभु, भव दुख मेटो अन्तर्यामी॥ 🕉 ह्ली श्री पच परमेष्ठिभ्यो अक्षय पद प्राप्तये अक्षत निर्वपामिति स्वाहा। मैं काम व्यथा से घायल हूँ, सुख की न मिली किञ्चित् छाया। चरणो मे पुष्प चढाता हूँ, तुम को पाकर मन हर्णया॥ मैं काम भाव विष्वस करू, ऐसा दो शील हृदय स्वामी। है पच परम परमेष्ठी प्रमु, भव दुख मेटो अन्तर्यामी॥ अ ह्नी श्री पचपरमेष्ठिभ्यो काम वाण विघ्वसनाय पुष्प निर्वपामिति स्वाहा। मैं क्षुधा रोग से व्याकुल हूँ, चारो गित मे भरमाया हूँ। जग के सारे पदार्थ पाकर भी तृप्त नही हो पाया हूँ।। नैवेद्य समिप्त करता हूँ, यह क्षुधा रोग मेटो स्वामी। हे पच परम परमेष्ठी प्रभु, भव दुख मेटो अन्तर्यामी॥ ॐ ह्वीश्री पचपरमेष्ठिभ्यो क्षुधारोग विनाणानाय नैवेद्य निर्वपामीति स्वाहा। मोहान्घ महाअज्ञानी मे, निज को पर का कर्त्ता माना। मिथ्यातम के कारण मैंने, निज आत्म स्वरूप न पहचाना।। मैं दीप समर्पण करता हूँ, मोहाधकार क्षय हो स्वामी। हे पच परम परमेष्ठी प्रभु, भव दुख मेटो अन्तर्यामो॥ ॐ ह्नी श्री पचपरमेष्ठिभ्यो मोहाधकार विनाशनाथ दीप नि पामीति स्वाहा। कर्मों की ज्वाला धधक रही, ससार वढ रहा प्रतिपल। सवर से आश्रव को रोक्ं, निर्जरा सुरिभ महके पल पल।। मैं घूप चढाकर अब आठो, कर्मों का हनन करूँ स्वामी। हे पच परम परमेष्ठी प्रभु, भव दुख मेटो अन्तर्यामी।। ॐ ह्ली श्री पचपरमेष्ठिक्यो अष्ट कर्म दहनाय धूप निर्वपामीति स्वाहा । निज आत्म तत्व का ममन कहाँ, चितवन कहाँ निज चेतन का। दो श्रद्धा ज्ञान चरित्र श्रेष्ठ, सच्चा पण मोक्ष निकेतन का ।।

उत्तम फल चरण चढता हूँ, निर्वाण महाफल हो स्वामी।
हे पच परम परमेष्ठी प्रभु, भव दुख मेटो अन्तर्यामी।।
ॐ ह्ली श्री पचपरमेष्ठिभ्यो मोक्षफल प्राप्तयेफल निर्वपामीति स्वाहा।
जल चन्दन अक्षत पुष्प दीप, नैवेद्य घूप फल लाया हूँ।
अब तक के सचित कर्मों का, मैं पुञ्ज जलाने आया हूँ।।
यह अर्घ समर्पित करता हूँ, अविचल अनर्ध्यपद दो स्वामी।
हे पच परम परमेष्ठी प्रभु, भाव दुख मेटो अन्तर्यामी।।
ॐ ह्ली श्री पच परमेष्ठिभ्यो अनर्ध्यं पद प्राप्तये अर्ध्यम् निर्वपामीति स्वाहा।

#### जयमाला

जय वीतरागसर्वज्ञ प्रभो, निज घ्यान लोन गुणमय अपार। अष्टादस दोष रहित जिनवर, अर्हत देव को नमस्कार॥ क्षविकल अविकारी अविनाशी, निजरूप निरजन निराकार। जय अजर अमर हे मुक्तिकत, भगवत सिद्धः को नमस्कार।। छतीस सुगुण से तुम मण्डित, निश्चय रत्नत्रय हृदय घार। हे मुक्ति चघू के अनुरागी, आचार्य सुगुरु को नमस्कार॥ एकादेश अग पूर्व चौदह के, पाठी गुण पच्चीस घार। बाह्यान्तर मुनि मुद्रा महान्, श्री उपाघ्याय को नमस्कार।। वृत सिमिति गुप्ति चारित्र धर्म, वराग्य भावना हृदय धार। हे द्रव्य भाव सयम मय मुनि, सर्व साधु को नमस्कार।। वहु पुण्य सयोग मिला नरतन, जिनश्रुत जिन देव चरणदर्शन। हो सम्यग्दर्शन प्राप्त मुझे, तो सफल वने मानव जीवन॥ निज पर का भेद जानकर मैं, निज को हो निज मे लीन करूँ। अब भेद ज्ञान के द्धारा मैं, निज आत्म स्वय स्वाधीन करूँ।। निज मे रत्नत्रय घारण कर, निज परणिति को ही पहचानूँ। पर परणित से हो विमुख सदा, निज ज्ञान तत्व को ही जानूँ॥ जब ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता विकल्प तज, शुक्ल घ्यान मैं घ्याऊँगा। तब चार घातिया क्षय करके, अहँत महापद पाऊँगा।। है निश्चित् सिद्ध स्वपद मेरा, हे प्रभु कब इसको पाऊँगा। सम्यश् पूजा फल पाने को, अब निज स्वभाव मे आऊँगा।। अपने स्वरूप की प्राप्ति हेतु, हे प्रभु मैंने की है पूजन। तब तक चरणो मे घ्यान रहे, जब तक न प्राप्त हो मुक्ति सदन।। ॐ ह्वी श्री अर्हन्त-सिद्ध-आचार्य-उपाघ्यायसर्वसाधु पच परमेष्ठिभ्यो अर्घम् निवंपामीति स्वाहा।

### श्री शान्तिनाथ जिन पुजा

मत्तगयन्द छन्द (यमकालकार) या भवकाननमे चतुरानन, पापपनानन घेरि हमेरी। आतमजान न मान न ठान न, बान न होइ दई सठ गेरी।। तामद भानन आपहि हो, यह छान न आन न आननटेरी। आन गही शरनागतको, अब श्रीपतजी पत राखहु मेरी ॥१॥ ळ ही श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्र । अवायतर अवतर, सवीपट्। 🕉 ही श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्र 1 अन्न तिष्ठ तिष्ठ, ठ ठ । 🕉 ह्री श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्र । अब मम सन्निहितो भव भव वपट्। [अष्टक] छन्द हिभगी । अनुप्रासक । (माद्रा ३२ जगनवर्जित ।) हिमगिरिगतगगा, धार अभगा, प्रासुक सगा, भरि भृगा। जरजन्म मृतगा, नाशि अघगा, पूजि पदगा मृदुहिंगा।। श्रीशान्तिजिनेश, नुतनाकेश, वृषचकेश चकेश। हिन अरिचक्रेश, हें गुनधेश, दयामृतेश मक्रेश ।१॥ 🕉 ह्री श्रीणान्तिनाथजिनेन्द्राय जन्मजरामृत्युविनाणनाय जल नि स्वा वर बावनचदन, कदलीनदन घनआनदन सहित घसो। भवतापनिकन्दन, ऐरानदन, वदि अमदन, चरन वसो । श्री । २। ॐ ह्री श्रीशान्तिनायजिनेन्द्राय भवतापविनाशनाय चदन नि० स्वाहा। हिमकरकरि लज्जत, मलयसुसज्जत, अच्छत जज्जत भरिथारी। दुखदारिद गज्जत, सदपदसज्जत, मवभयभज्जत अतिभारी ।श्री । 🕉 ह्री श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय अक्षयपदप्राप्तये अक्षतान् निर्व स्वाहा ।

मदार सरोज कदली जोज, पुज भरोज, मलयभर। भरि कचनथारी, तुर्माढग घारी, मदनविदारी घीरघर ।श्री। ।४। 🕉 ही श्रीभान्तिनायजिनेन्द्राय कामवाणविध्वसनाय पुष्प नि० स्वाहा । पकवान नवीने, पावन कीने, षटरसभीने सुखदाई। मनमोदनहारे, क्षुघा विदारे, आगे घारे, गुनगाई ॥श्री॥ ।५। अ ही श्रीशान्तिनायजिनेन्द्राय क्षुघारोगविनाशनाय नैवेद्य नि० स्वाहा। तुम ज्ञानप्रकाशे, भ्रमतमराशे, ज्ञोयविकाशे सुखराशे। दीपक उजियारा, यातै घारा, मोह निवारा, निजभासे ।श्री। ।६। ॐ ह्री श्रीशान्तिनायजिनेन्द्राय मोहाधकारिवनाशनाय दीप नि० स्वाहा चन्दन करपूर करिवर चूर, पावक भूर, माहिजुर। तसु धूम उडावै, नाचत गावै, अलि गुजावै, मघुरसुर ।श्री। ।७। अ ही श्री शान्तिनायजिनेन्द्राय अष्टकर्मदहनाय धूप निर्व० स्वाहा। बादाम खजूर, दाडिम पूर, निंबुक भूर, नै आयो। तासो पद जज्जो, शिवफल सज्जो, निजरसरज्जो, उमगायो ।श्री। ॐ ह्री श्रीगान्तिनाथजिनेन्द्राय मोक्षफलप्राप्तये फल नि० स्वाहा। वसु द्रव्य नवारी, तुमिंढग धारी, आनन्दकारी दृगप्यारी। तुम हो भवतारी, करुनाधारी, याते थारी, शरनारी ।श्री। । ह। ॐ ह्री श्रीशान्नियजिनेन्द्राय अनर्घ्यपदप्राप्तये अर्घ्य नि० स्वाहा । [सुन्दरी तथा द्रुत विलबित छन्द] [पच कल्याणक अर्घ] असित सातय भादव जानिये। गरभमगल तादिन मानिये। शचि कियो जननी पद चर्चन । हम करै इत ये पद अर्चनन ।१। अ ह्रीभाद्रपकृष्णासप्तम्या गर्भमगलमडिताय श्रीणातिनाथायार्घ्य । जनम जेठ चदुर्देशि श्याम है। सकलइन्द्र सु आगत घाम है॥ गजपुरै गज साजि सबै तबै। गिरि जजै इत मैं जिज हो अबैं।। 🕉 ही ज्येष्ठकृष्णाचतुर्देश्या जन्ममगलप्राप्ताय श्रीणातिनाथायाध्य 🛚 । भव शरीर सुभोग असार है। इमि विचार तवे तप घार हैं।। भ्रमर चौदशि जेठ सुहावनी । घरमहेत जजो गुन पावनी ॥ 🕉 ह्री ज्येष्ठकृष्णाचतुर्देश्या तपमगलमडिताय श्रीशातिनायायार्घ्यं । णुकलपीष दशें सुखराश है। परम-केवल-ज्ञान प्रकाश है।।
भवसमुद्रउघारन देवकी। हम करें नित मगल सेवकी।।४।।
ॐ ही पीरशुक्लादशम्यां केवलज्ञानशप्ताय श्रीशांतिनाशायर्घ्यः।
असित चीदशि जेठ हन अरी। गिरि समेदथकी शिव-तिय-वरी।
सकलइन्द्र जजें तित आयमें। हम जजें इत मस्तक नायमें।।४।।
ॐ ही ज्येष्ठकृष्णाचतुर्दश्यां मोक्षमगलप्राप्ताय श्रीशांतिनाशायार्घ्यः।
[जयमाना] छद रथोद्धता, चद्रवत्म तथा चद्रवत्स, वणं ११ लाटानुप्राम।
शांति शांतिगुनमंडिते सदा। जाहि घ्यावत सुपिडते सदा।।
में तिन्हे भिवतमंडिते सदा। पूजिहों कलुपहंडिते सदा।।१।।
मोक्षहेत तुम ही दयाल हो। हे जिनेश गुनरत्नमाल हो।
में अवै सुगुनदाम ही धरो। घ्यावते तुरित मुक्ति-ती वरो।२।
छन्द पद्धरि (१६ मात्रा)

जय शातिनाथ चिद्रूपराज। भवसागरमे अद्भुत जहाज।। तृम तजि सरवारधसिद्धथान । सरवारथजुत गजपुर महान ।१। तित जनम लियौ आनन्द घार । हरि ततछिन आयौ राजद्वार । इन्द्रानी जाय प्रसूतथान। तुमको करमे लै हरव मान॥२॥ हरि गोद देय सो मोदधार। सिर चमर अमर ढारत अपार॥ गिरिराज जाय तित शिला पाड । तापै थाप्यौ अभिषेक माड ।३। तित पचमजदिव तनो सुवार । सुरकर करकरि त्याये उदार । तब इन्द्र सहसकर करि अनद। तुम सिर घारा ढारयौ सुनद। अघ घघघवघघ धुनि होत घोर। भभभभभभ धघघघ कलशशोर दृमदृमदृमदृम वाजत मृदग। झन नननननननन नू पुरग। ४। तनननननननन तनन तान। घननननन घटा करत घ्वनि।। ता थेईथेइथेइथेइथेइ सुचाल। जुत नाचत नावत तुर्मीह भाल।६। चटचटचट अटपट नटत नाट। झटभटझट हट नट शट विराट। इमि नाचत राचत भगतरग। सुर लेत जहा आनन्द सग।७। इत्यादि अतुलमगल सुठाट। तित बन्यौ जहा सुरगिरि विराट। पुनि करिनियोग पितुसदन आया । हरि सौंप्यौ तुम तितवृद्धथाय । ८।

पुनि राजमाहि लहि चकरतन । भोग्यौ छखण्ड करि घरम जत्न पुनि तप घरि केवलरिद्धिपाय । भिव जीयनको शिवमग बताय । शिवपुर पहु दे तुम हे जिनेश । गुनमिडत अतुल अनन्त भेष ॥ मैं ध्यावतु हो नित शोश नाय । हमरो भववाधा हरि जिनाय १० सेवक अपनो निज जान जान । करुणा करि भौभय भान-भान । यह विधन मूलतरु खण्डखण्ड । चितचितित आनद मड मड ।११। धत्ता—श्रीशाति महना, शिवतियकता, सुगुन अनता, भगवता ॥

भवभ्रमन इनता सौख्यअनताः दातार तारनवता ।१२। अ ही श्रीशान्तिनाथजिनेन्द्राय पूर्णार्घ्यं निर्वेषामीति स्वाहा ।

छन्द रूपक सर्वैया (मात्र ३१)

शातिनाथजिनके पदपक्रज जो भिव पूर्ज मनवचकाय। जनम जनम के पातक ताके, ततिछिन तिजिके जाय पलाय।। मनवाछित सुख पावे सौ नर, बाचे भगतिभाव अति लाय। ताते 'वृन्दावन नित बदे, जाते शिवपुरराज कराय।। इत्याशीर्वाद । परिपुष्पाजिलि क्षिपेत्।

# (१३) सम्पूर्ण अर्ध

मैं देव श्री अरहन्त पूजूं, सिद्ध पूजूं चाव सो, आचार्य श्री उवज्झाय पूजूं, साचु पूजूं भाव सो। अरहन्त-भासित वन पूजूं, द्वादशॉग रचे गनी, पूजूं दिगम्बर गुरुचरन, शिव हेतु सब आशा हनी। सर्वं अन्माणित धर्म दश विधि, दया मय पूजूं सदा, जजी भावना षोडण रत्नत्रय जा बिना शिव नहीं कदा। त्रं लोक्य के कृतिम अकृत्रिम, चैत्य चैत्यालय जजूं, पच मेरू नन्दीश्वर जिनालय, खचर सुर पूजित भजूं। कैलाश श्री सम्मेद श्री गिरनार गिरि पूजूं सदा, चम्पापुरी पावापुरी पुनि और तीरथ सर्वदा।

चीवीस श्री जिनराज पूजूँ वीस क्षेत्र विदेह के, नामावली डक सहस वसु जय होय पति शिव गेह के। जल गवाक्षत पुष्प चरू, दीप घूप फल लाय। सर्व पूज्य पद पूजहू वहु विधि भक्ति वढाय॥

ॐ ही श्री अर्हन्त-सिद्ध-आचार्य-उपाध्याय-सर्वे साधु, देव-शास्त-गुरं, उत्तम समादि दणधम, दर्णनिवणुद्धि आदि पोडण भावना, बॅलोक्य सबिध कृतिम अकृतिम समस्त जैत्य-जैत्यालय, पचमेरु नथि जैत्य-जैत्यालय, नदीन्वर मबिध जिन-जिनालय, निर्वाण क्षेत्र श्री कैनाश-सम्मेदिगिर-जिरनारगिरि-चपापुरी-पावापुरी आदि तीर्थक्षेत्र, श्रीऋषभादि-चतुर्विणित जिनेन्द्रदेव, श्रीमीमधरादि विश्वात जिनेन्द्रदेव, आदि समस्त-पूज्यपदेम्यो अन्धं पद प्राप्तये महाधं निर्वेपामीति स्वाहा।

## (१४) शान्ति पाठ

शास्त्रीक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपित चकी करें,
हम सारीक्षे लघु पुरुष कैसे यथाविधि पूजा करें।
धन किया ज्ञान रहित न जाने रीत पूजन नाथ जी,
हम भिवत वश तुम चरण आगे जोड लीने हाथ जी।
दुख हरन मगल करण आशा भरण जिन पूजा सही,
यो चित्त मे श्रद्धान मेरे शिवत है स्वयमेव ही।
तुम सारीक्षे दातार पाए काज लघु जाचूं कहा,
मुझ आप सम कर लेऊ स्वामी यही इक बांछा महा।
ससार भीषण विपिन मे वसुकमं मिल आतापिओ,
तिस दाहते आकृलित चिरते शान्तिथल कहू ना लियो।
तुम मिले शान्तिस्वरूप शान्तिकरन समरथ जगपित,
वसुकमं मेरे शान्ति करदो शान्तिमय पचम गित।
जबलों नही शिवलहू तबलो देह ये धन पावना,
सत्सग शुद्धाचरण श्रुत अभ्यास आतम भावना।

तुम विन अनन्तानन्त काल गयो रूलत जग जाल मे, अब शरण आयो नाथ दुहु कर जोड नावत भाल में ।) दोहा—कर प्रमाण के मानते, गगननापै किहि भत, त्यो तुम गुण वर्णन करत, किब पावे निह अत । (पुष्पोंजलि क्षिपेत्)

### (१५) विसर्जन पाठ

सम्पूर्ण विधिकर वीनऊँ इस परम पूजन ठाठ में अज्ञानवण शास्त्रोक्त विधि ते चूक कीनो पाठ में । सो होऊ पूर्ण समस्त विधिवत तुम चरण की शरणते, बन्दो तुम्हे कर जोरि के उद्धार जामन मरणते। आह्वानन स्थापनन् तथा सिन्निधिकरण विधान जी, पूजन विर्माजन यथाविधि जानूँ नही गुणखान जी। जो दोप लोगो सो नसौं सब तुम चरण की शरणते, बन्दो तुम्हे कर जोरि कर उद्धार जामन मरणते। तुम रिहत आवागमन आह्वानन कियो निज भाव में, विधि यथाक्रम निजशक्ति सम पूजन कियो अति चाव में। करहू क्षमा मोय भाव ही में तुम चरण को शरणते, बन्दो तुम्हे कर जोरिक उद्धार जामन मरणते। दोहा—तीनभूवन तिहुकाल में तुमसा देव न और, सुख कारन सकटहरन, नमहु युगल कर जोर।

#### (१६) आत्म सम्बोधन

समभ उर घर कहत गुरुवर, आत्मिचिन्तन की घडी है। भव उदिध तन अधिर नौका, बीच मँझधारा पड़ी है।।टेका। वि तिम स है पृथक् तन-धन, सोचरे मन कर रहा क्या? लिख अवस्था कर्मजड की, बोल उनसे डर रहा क्या? ज्ञान-दर्शन चेतना सम, और जग मे कौन है रे?

दे सके दुख जो तुझे वह, शक्ति ऐसी कौन है रे? कर्म सुख-दुख दे रहे हैं, मान्यता ऐसी करी है। चेत-चेतन प्राप्त अवसर, आत्मचिन्तन की घडी है।।१।। जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर काँपते हैं। भाव की एकाग्रता लखि, छोड खुद ही भागते हैं।। ले समभ से काम या फिर चतुर्गति ही मे विचर् ले। -मोक्ष अरू ससार क्या है, फैसला खुद ही समक्त ले।। दूर कर दुविधा हृदय से, फिर कहाँ घोखा घडी है। समझ उर घर कहते गुरुवर, आत्म चिन्तन की घडी है।।२॥ कुन्दकुन्दाचार्य गुरुवर, यह सदा ही कहि रहे हैं। समभना खुद ही पड़ेगा, भाव तेरे वहि रहे है॥ शुभ त्रिया को धर्म माना, भव इसी से धर रहा है। है न पर से भाव तेरा, भाव खुद ही कर रहा है॥ है निमित्त पर दृष्टि तेरी, बान ही ऐसी पड़ी है। चेत -चेतन प्राप्त अवसर, आत्म चितन की घडी है।।३॥, भाव की एकाग्रता रुचि लीनता पुरुषार्थ करले। मुक्ति बन्घन रूप क्या है, बस इसी का अर्थ कर ले। भिन्त हू पर से सदा मैं, इस मान्यता मे लीन हो जा। द्रव्य-गुण-पर्याय ध्रुवता, आत्म सुख चिर नीद सो जा।। आत्म गुणधर लाल अनुपम, मुद्ध रत्नत्रय जडी है। समझ उर घर कहत गुरुवर, आत्म चितन की घडी है।।४।।

## (१७) जिनवाणी माता की स्तुति

मिथ्यातम नाशवे को, ज्ञान के प्रकाशवे को, आपा-पर भासवे को, भानुसी बखानी है। छहो द्रव्य जानवे को, बघ विधि भानवे को, स्व-पर पिछानवे को, परम प्रमाणी है। अनुभव बतायवे की, जीव के जतायवे को, काहू न सतायवे को, भव्य उर आनी है। जहां तहां तारवे को, पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को, ये ही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तोहि जपो दिन रैन, जो तेरा शरना गहे, सो पाव सुख चैन। जा वानी के ज्ञानते, सूझै लोकालोक, सो वानी मस्तक नवो, सदा देत हो घोक।।

## (१८) भव्य जीवों के लिए सच्चा सुख प्राप्त करने योग्य तत्वचर्चा

प्रक्त १—आत्मा क्या कर सकता है ? उत्तर—आत्मा चैतन्य स्वरूप है । वह ज्ञाता-दृष्टा के अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य नहीं कर सकता ।

प्रदत्त २—आत्मा ज्ञाता-दृष्टा के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता, तो फिर ससार और मोक्ष की व्यवस्था का क्या मतलब है ?

उत्तर—आत्मा ज्ञाता दृष्टा ही है। आत्मा ज्ञाता-दृष्टा के उपयोग को जव पर पदार्थ की ओर लक्ष्य रखकर पर भाव मे यह 'मैं' ऐसा दृढ कर लेता है तव यही ससार कहलाता है और जव स्व की ओर लक्ष्य करके उपयोग को स्व मे यह 'मैं' ऐसा दृढ कर लेता है तव यही मोक्ष कहलाता है। 'स्व'की तरफ लक्ष्य रखकर स्व मे दृढता और पर की तरफ लक्ष्य रखकर पर मैं दृढता। इसके सिवाय अनादिकाल से और कुछ कोई भी जीव कर ही नहीं सका है और ना अनन्तकाल तक और कुछ कर ही सकेगा।

प्रश्न ३—आत्मा ज्ञाता-दृष्टा के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता तो फिर समस्त ज्ञास्त्रो से क्या लाभ है ?

उत्तर—वारह अग के सब शास्त्रों का उपदेश मात्र एक ही है कि चैतन्य का उपयोग जो पर की तरफ ढला हुआ है उसे स्व की तरफ मोडकर स्व में दृढ करना। चारों अनुयोगों में मात्र उपयोग की मोड करने की बात है। इसी बात को शास्त्रों में अनेक युक्तियों से समकाया है।

प्रश्न ४—ससारी और मुक्त जीवो की किया मे क्या भेद हैं।

उत्तर—चैतन्य का ज्ञान उपयोग यही आत्मा की किया है। निगोद से लगाकर सिद्ध भगवान तक के सभी जीव मात्र उपयोग ही कर सकते हैं। ज्ञाता-दृष्टा के सिवाय अन्य कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भेद मात्र इतना ही है कि मिथ्यादृष्टि जीव अपने उपयोग को पर की तरफ लगा कर पर भावो एकाग्र रहते हैं और ज्ञानी अपने उपयोग को अपने शुद्ध स्वभाव मे ढालकर स्वभाव मे एकाग्र रहते हैं। परन्तु कोई भी जीव ज्ञानोपयोग के सिवाय पर पदार्थों में कोई भी परिवर्तन असर-मदद नहीं कर सकते है। अज्ञान दशा में शुभ-अशुभ रूप अशुद्धोपयोग कर सकता है। याद रखना —शुभ-अशुभ दोनों में पर का लक्ष्य होने से अशुद्धोपयोग कहलाता है और स्व को ओर का ज्ञानोपयोग शुद्धोपयोग कहलाता है।

प्रश्न ५-वंध-पुर्वित के सम्बन्ध में क्या सिद्धान्त है ?

उत्तर-पर लक्ष्य से ववन और स्वलक्ष्य से मुक्ति होती है। पर लक्ष्य होने पर शुभभाव हो वह भी अशुद्ध उपयोग ही है ससार का कारण है। जहाँ स्व लक्ष्य है वहाँ शुद्धोपयोग है मुक्ति का कारण है।

प्रक्त ६—विक्व किसे कहते हैं ?

उत्तर—जीव अनन्त, पुर्गल अनन्तानन्त, धर्म-अधर्म आकाश एक-एक और लोक प्रमाण अशस्यात काल द्रव्य हैं, इन सबके समूह को विश्व कहते हैं

प्रक्त ७-विक्व की व्यवस्था किस प्रकार है ?

उत्तर - प्रत्येक द्रव्य कायम रहता हुआ, अपनी-अपनी प्रयोजन-भूत किया करता हुआ, निरन्तर बदलते रहना। यह विश्व की व्यवस्था है।

पश्न म्रात्येक द्रव्य कायम रहता हुआ, अपनी-अपनी प्रयोजन-भूत किया करता हुआ, निरन्तर बदलता रहता है; इसे स्पब्ट समभाइये ?

उत्तर — जीव अनन्त, पुदूगल अनन्तानन्त, धर्म-अधर्म आकाश एक-एक और लोक प्रमाण असख्यात काल द्रव्य हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनन्त-अनन्त गुण हैं। एक-एक गुण में एक समय में एक पर्याय का उत्पाद, एक पर्याय का व्यय और गुण कायम रहता है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य के गुण में हो चुका है, हो रहा है और होता रहेगा। इस व्यवस्था को रोकने के लिए या हेर-फेर करने को कोई देव-जिनेन्द्र समर्थ नहीं है, क्यों कि यह जिनेन्द्र से कथित पारमेश्वरी व्यवस्था है।

प्रश्न ६ -- सुख क्या है ?

उत्तर-आंकुलता (चिन्ता, क्लेज, झफट) का उत्पन्न ना होना अर्थात्वस्तुस्वरूप की सच्ची समभ सुख है।

प्रश्न १० - आकुलता कैसे मिटे तो सुखी हो ?

उत्तर—अपने रागादिक दूर हो या आप चाहे उसी प्रकार सर्व द्रव्य परिणिनत हो तो आकुलता मिटे। परन्तु सर्व द्रव्य जैसे यह चाहे वैसे ही हो अन्यथा न हो, तब यह निराकुल रहे परन्तु यह तो हो ही नही सकता, क्यों कि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के आधीन नहीं है, इसिलए अपने रागादिक दूर होने पर निराकुलता हो, सो यह कार्य वन सकता है, क्यों कि रागादिक भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो हैं नहीं, उपाधिक भाव है। इसिलए यदि पात्र जीव अपने भूतार्थ स्वभाव का आश्रय ले तो आकुलता का अभाव होकर सुखी हो।

[मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ३०७]

प्रश्न ११--विश्व मे उत्तम कौन-कौन हैं ?

उत्तर--निमित्तरूप पचरमेष्टी और उपादानरूप त्रिकाली अपना भगवान आत्मा, यह दो विश्व मे उत्तम है। अशरण भावना मे कहा है कि "शुद्धातम अरु पचगुरु, जग मे सरनो दोय। मोह उदय जिव के वृथा, आनकल्पना होय।"

प्रक्त १२—ितमित्तिरूप पंचप्रमेष्टी और उपादानरूप अपने

भगवान को उत्तम मानने से क्या होता है ?

उत्तर-पचपरमेष्टी की आज्ञानुसार अपने उपादानरूप त्रिकाली आत्मा का आश्रय लेवे तो सम्यग्दर्शनादिक की प्राप्ति होकर कम से सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है।

प्रकृत १३ — मोक्षमार्ग किसे कहते हैं ?

उत्तर सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र इन तीनो की एकता ही मोक्षमार्ग है और परवस्तुओं में, शुभभावों में मोक्षमार्ग नहीं है।

प्रश्त १४ मोक्षमार्ग कितने प्रकार का है ?

उत्तर—मोक्षमार्ग तो एक ही प्रकार का है दो प्रकार का नहीं है। परन्तु मोक्षमार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। जहां वीतरागरूप सच्चे मोक्षमार्ग को मोक्षमार्ग वतलाया है वह तो निक्चय मोक्षमार्ग है। तथा भूमिकानुसार हेयबुद्धि से अस्थिरता सम्बन्धी राग जो मोक्षमार्ग तो नहीं है परन्तु सच्चे मोक्षमार्ग का निमित्त है व सहचारी है। उसे उपचार से मोक्षमार्ग कहा जाता है, क्योंकि निक्चय-व्यवहार का चारो अनुयोगों में ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण निक्चय और उपचार निरूपण व्यवहार है। अत निरूपण की अपेक्षा से दो प्रकार का मोक्षमार्ग कहना चाहिए। एक निक्चय मोक्षमार्ग है दूसरा व्यवहार मोक्षमार्ग है, इस प्रकार दो प्रकार का मोक्षमार्ग मानना मिथ्यात्व है।

[मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ५१]

प्रश्न १४—निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र किसे कहते हैं ? उत्तर—पर से भिन्न स्व का यथार्थ श्रद्धान निश्चय सम्यग्दर्शन है। पर से भिन्न स्व का यथार्थ ज्ञान निश्चय सम्यग्ज्ञान है और पर से भिन्न स्व का यथार्थ आचरण निश्चय सम्यक्चारित्र है।

प्रक्त १६-स्य और पर क्या है ?

उत्तर—(१) अमूर्तिक प्रदेशों का पुज, (२) प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का घारी, (३) अनादिनिधन, (४) वस्तु स्व है और (१) मूर्तिक पुदूगल द्रव्यों का पिण्ड, (२) प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, (३) जिनका नवीन सयोग हुआ ऐसे शरोरादिक, (४) पुद्गल पर है।

प्रश्न १७ - सबसे बड़ा पाप क्या है ?

उत्तर—िमध्यात्व है क्यों कि मिथ्यात्व को सात व्यसनो से भी भयकर बडा पाप कहा है। भगवान अमृतचन्द्राचार्य ने गाथा १४ मे कहा है कि "आत्मा रागादि और शरीरादिक से असयुक्त होने पर भी सयुक्तजैसा प्रतिभास ही ससार का वीज है अर्थात् महान मिथ्यात्व है।"

प्रक्त १८—मिण्यात्व कितने प्रकार का है ?

उत्तर—अगृहीत मिथ्यात्व और गृहीत मिथ्यात्व के भेद से दो प्रकार का है। जो अनादिकाल से एक-एक समय करके बिना सिखाये ही चला आ रहा है वह अगृहीत मिथ्यात्व है और मुख्य रूप से मनुष्य जन्म पाने पर कुगुरु-कुदेव-कुंघर्म के निभित्त से नया-नया ग्रहण-करता है वह गृहीत मिथ्यात्व है।

प्रक्त १६ - अग्रहीत मिण्यादर्शन क्या है ?

उत्तर—''जीवादि प्रयोजनभूत तत्व सरघे तिनमाहि विपर्ययत्व'' जीव, अजीव, आस्रब-वद्य सवर-निर्जरा और मोक्ष यह सव प्रयोजन-भूत तत्व हैं इनका उल्टा श्रद्धान करना अगृहीत मिथ्यादर्शन है।

प्रक्त २० — जीवादि सात तत्व प्रयोजनभूत तत्त्व किस प्रकार

₹ ?

उत्तर अपना त्रिकाली ज्ञायक जीवतत्व आश्रय करने योग्य प्रयोजनभूत तत्त्व है। अजीवतत्त्व जानने योग्य प्रयोजनभूत तत्त्व है। आस्रव-वच तत्त्व छोडने योग्य प्रयोजनभूत तत्त्व हैं। सवर-निर्जरा तत्त्व एकदेश प्रगट करने योग्य प्रयोजनभूत तत्त्व है और मोक्षतत्त्व पूर्ण प्रगट करने योग्य प्रयोजनभूत तत्व है। प्रश्न २१ -- जीव स्वरूप क्या है और क्या नहीं है ?

उत्तर—"चेतन को है उपयोगरूप, विनमूरत चिन्मूरत अनूप।
पूद्गल नभ धर्म-अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल"।(१) मैं
ज्ञान दर्शन उपयोगीमयी जीवतत्व हूँ; (२) मेरा कार्य ज्ञाता-दृष्टा
है, (३) आँख-नाक-कान औदारिक आदि शरीरो रूप मेरी मूर्ति नहीं है,
(४) चैतन्य अरूपी असरयात प्रदेशी मेरा एक आकार है, (५) सर्वज्ञ
स्वभावी ज्ञानपदार्थ होने से मेरी आत्मा अनुपम है। (६) मुभ निज
आत्मा के अलावा अनन्तजीव, अन्नतानन्त पुद्गल, धर्म-अधर्म-आकाश
एक-एक और लोक प्रमाण असस्यात काल द्रव्यो से मेरे जीवतत्व
का स्वरूप पृथक् है क्योंकि मेरा द्रव्य-क्षेत्र काल-भाव पृथक् है और
इन सवका द्रव्य क्षेत्र-काल-भाव पृथक् है।

प्रश्न २२—अगृहीत मिथ्यावर्शन के कारण अज्ञानी जीव जीवतत्व के विषय में क्या मानता है ?

उत्तर—"में सुखी दुखी मैं रक राव, मेरे घन ग्रह गोघन प्रभाव, मेरे सुत तिय मैं सवल दीन, वेरूप सुमग मूरख प्रवीण"।। शरीर है सो मैं ही हूँ, शरीर का कार्य मैं कर सकता हू, शरीर का हलन-चलन मुभ से होता है; शरीर निरोग हो मुझे लाभ हो, वाह्य अनुकूल सयोगो से मैं सुखी और वाह्य प्रतिकूल सयोगो से मैं दुखी, मैं निर्धन, मैं घनवान, मैं बलवान, मैं निर्बल, मैं मनुष्य, मैं कुरूप, मैं सुन्दर, शरीर आश्रित कियाओं में अपनापना मानना—यह अगृहीत मिथ्यादर्शन के कारण जीवतत्व का उलटा श्रद्धान है।

प्रश्न २३ — अजीव तत्त्व क्या है ?

उत्तर—जिसमे मेरा ज्ञान-दशन नही है वह अजीव तत्व है। प्रक्रन २४ – अगृहीत मिथ्यादर्शन के कारण अज्ञानी जीव

अजीवतत्व के विषय मे क्या मानता है?

उत्तर—"तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान"। शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ, शरीर का नाश होने से सैं मर जाऊँगा, धन शरीर इत्यादि जड पदार्थों मे परिवर्तन होने से अपने में इष्ट-अनिष्टपना मानना, शरीर की उष्ण या ठडी अवस्था होने पर मुझे बुखार आया, शरीर में भूख प्यास काली-गोरी आदि अवस्थामें होने पर अपनी आत्मा की अवस्था मानना यह अगृहीत मिथ्यादर्शन के कारण अजीवतत्व सम्बन्धी जीवत्व का उल्टा श्रद्धान है।

प्रश्न २५-भाव भाश्रव क्या है ?

उत्तर--- शुभाशुभ विकारी भावो का उत्पन्न होना यह भाव-आस्रव है।

प्रवत २६—अगृहीत मिश्यादर्शन के कारण अज्ञानी जीव आस्त्रव तत्व के विषय मे क्या मानता है ?

उत्तर—"रागादि प्रगट के दुःख दैन, तिन ही सेवत गिनत चैन"।
मिथ्यात्व, राग-द्धेष रूप शुभाशुभ भाव आस्रव हैं। ये भाव आत्मा
को प्रगट रूप से दुख के देने बाले हैं। परन्तु अगृहीत मिथ्यादर्शन
के कारण इन शुभाशुभ भावों को हितरूप जानकर निरन्तर उनका
सेवन करना—यह आस्रवतत्व सम्बन्धी जीव तत्व का उल्टा
श्रद्धान है।

प्रश्न २७—भाव वन्य क्या है?

उत्तर—आत्मा का अज्ञान, राग-द्वेप, पुण्य-पाप रूप विभावो मे रुक जाना—यह भावबध है।

प्रश्न २८ अगृहीत मिण्यादर्शन के कारण अज्ञानी जीव बंघतत्व के विषय मे क्या मानता है ?

उत्तर — "शुभु अशुभ बंध के फल मभार, रित अरित करें निज पद विसार"। जैसे सोने की वेडी वैसे ही लोहे की वेडी दोनो वधन करता है। परन्तु अगृहीत मिश्यादर्शन के कारण अपने आप का पता ना होने से पुण्य के फल मे राग और पाप के फल मे द्वेष करता है। तत्वदृटि से पुण्य-पाप दोनो अहिन कर ही है। परन्तु पुण्य को अच्छा और पाप को बुग मानना—यह[बंध तत्व सम्बन्धी जीवतत्व का उल्टा श्रद्धान है।

प्रक्त २६ — नास्ति और अस्ति से भाव संवर क्या है?

उत्तर-पुण्य-पाप रुप अशुद्ध भाव का उत्पन्न ना होना नास्ति से भाव सवर है और शुद्धि की उत्पति होना अस्ति से भाव सवर है।

प्रश्न ३० अगृहीत मिण्यादर्शन के कारण अज्ञानी जीव संवर तत्व के विषय में क्या मानता है ?

उत्तर—"आतमहित हेतु विराग ज्ञान, तै लखै आपको कष्ट दान"। निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र जीव को हितकारी है! परन्तु अगृहीत मिथ्यादर्शन के कारण उनको कष्टदायक मानना— सवरतत्व सम्बन्धी जीव तत्व का उल्टा श्रद्धान है।

प्रश्न ३१ नास्ति और अस्ति भाव निर्जरा क्या है?

उत्तर-अंशुद्धि की हानि नास्ति से भाव निर्जरा है और शुद्धि की वृद्धि अस्ति से भाव निर्जरा है।

प्रश्न ३२—अगृहीत मिथ्यादर्जन के कारण अज्ञानी जीव निर्जरा तत्व के विषय से क्या मानता है ?

उत्तर—"रोके न चाह निज क्रक्ति स्रोय"। आत्मा मे एकाप्र होकर शुभाशुभ कर्मों की इच्छा उत्पन्न ना होने से निज आत्मा की शुद्धि का बढना वह तप है। उस तप से निजरा होती है, वह त सुखदायक है। परन्तु अगृहीत मिथ्यादर्शन के कारण उसे कष्टदायक मानना और आत्मा की ज्ञानादि अनन्त क्रक्तियों को भूलकर पॉच इन्द्रियों के विषय में सुख मानकर प्रीति करना—यह निजरा तत्व सम्बन्धी जीव तत्व का उल्टा श्रद्धान है।

प्रश्न ३३ — नास्ति से और अस्ति से भावमोक्ष क्या है ?

उत्तर—सम्पूर्ण अशुद्धि का सर्वथा अभाव होना नास्ति से भाव-मोक्ष है और सम्पूर्ण शुद्धि का प्रगट होना अस्ति से भावमोक्ष है।

प्रश्न ३४ - अंगृहीत मिथ्यादर्जन के कारण अज्ञानी जीव मोक्षतत्त्वः के विषय मे क्या मानता है ?

्राउत्तर—"शिवरूप निराकुलता न जोय"। सम्पूर्ण शुद्धि प्रगट-होने से सम्पूर्ण आकुलता का अभाव है, पूर्ण निराकुल स्वाधीन सुख है। परन्तु अगृहीतमिथ्यादर्शन के कारण शरीर के मौज-शौक में ही सुख मानना, मोक्ष मे शरीर, इन्द्रिय, खाना-पीना, मित्रादि सुछ भी नही होते हैं इसलिए मोक्ष मे अतीन्द्रिय स्वाधीन सुख न मानना—यह मोक्षतत्व सम्वन्धी जीवतत्व का उल्टा श्रद्धान है।

प्रक्त ३५ — जिनमत मे जो मोक्ष का उपाय कहा है इससे मोक्ष

होता ही है ऐसा किस प्रकार है ?

उत्तर—मोक्ष के उपाय में पाँच कारण एक ही साथ होते हैं जब पात्रजीव (१) अपने ज्ञायक स्वभाव के सन्मुख होकर (२) पुरुषार्थ करता है, (३) काललब्धि, (४) भिवतव्य और (५) कर्म के उपश-मादि धर्म करने वाले को एक ही साथ होते है। इसलिए जो पात्र जीव पुरुषार्थ से जिनेश्वरदेव के उपदेशानुसार मोक्ष का उपाय करता है, उसको सर्व कारण मिलते है और उसे नियम से मोक्ष की प्राप्ति होती हो है।

प्रश्न ३६—निमित्त और उपादान दोनो इकट्ठे होकर कार्य करते हैं ऐसा मानने वाले के ज्ञान मे क्या-क्या दोष आते हैं ?

उत्तर—(१) कार्य का सच्चा कारण उपादान कारण है उसे नहीं पहिचाना अन्यया कारण मानने से कारण-विपरीतता हुई। (२) जब उपादान अपना कार्य करता है तब उचित निमित्त स्वयमेव होता ही है। निमित्त को उपचार मात्र कारण कहने मे आता है। ऐसा वस्तुस्वरूप ना जानने से स्वरूप-विपरीतता हुई। (३) त्रत्येक द्रव्य सदैव अपना ही कार्य करता है पर का कुछ भी नहीं कर सकता है ऐसी मिन्नता ना जानने से भेदाभेद-विपरीतता हुई।

प्रश्न ३७—जिनके जानने से मोक्षमार्ग मे प्रवृत्ति हो वह क्या क्या है ?

उत्तर—हेय-उनादेय तत्वो की परीक्षा करना, जीवादि छह द्रव्यो को,सात तत्वो को,छह सामान्य गुणो को चार अभावो को, छह कारको को देव-गुरु-धर्म को पहिचानना, त्यागने योग्य मिध्यादर्शना-दिक का और ग्रहण करने योग्य सम्यग्दर्शनादिक का स्वरूप पहिचानना, निमित्त-नैमित्तिक, निश्चय-व्यवहार, उपादान-उपादे तथा समयसार में सौबी गाथा के चार वोल जिस प्रकार हैं उसी प्रकार समभने से मोक्षमार्ग में प्रवृत्ति होती है।

''[मोक्षमार्गे प्रकाशक पृष्ठ २५६]

प्रश्न ३८—समय थोड़ा है हम पढ़े लिखे कम हैं, हमें तो ऐसा उपाय बताओ ताकि हमारा कल्याण तुरन्त हो जावे ?

उत्तर – सज्ञी पचेन्द्रिय को इतना ज्ञान का उघाड है कि वह अपना कल्याण तुरन्त कर लेवे। मात्र जो स्वय अनादि अनन्त हैं 'उसकी ओर दृष्टि करते ही चारो गितयो का अभाव हो जाता है। अरे भाई मात्र दृष्टि बदलनी है। दृष्टि बदलते ही तू स्वय भगवान पर्याय मे बन जावेगा किसी से पूछना नहीं पडेगा।

प्रश्न ३६—फिर भी हम किन शास्त्रों का अभ्यास करें ताकि हमारी दृष्टि बदलकर अपने को अनुभव करें ?

उत्तर—मोक्षमार्ग प्रकाशक, लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका, छह-ढाला की दूसरी ढाल, योगसार के दोहो का निरन्तर स्मरण तथा मुख्य रूप से जैन सिद्धान्त प्रवेश रत्नमाला के सात भागो का अभ्यास करके उसके अनुसार अपनी आत्मा का आश्रय ले, तो अपना अनुभव-ज्ञान तुरन्त होवे और कम से मोक्ष रूपी सुन्दरी का नाथ बने।

प्रश्न ४० — निरन्तर स्मरण रखने योग्य पाँच बोल क्या-क्या हैं ?

उत्तर—(१) अनादिकाल से आज तक किसी भी परद्रव्य ने मेरा भला-बुरा किया ही नहीं। (२) अनादिकाल से आज तक मैंने भी किसी भी परद्रव्य का भला बुरा किया ही नहीं, (३) अनादिकाल से आज तक नुक्सानी का ही घंघा किया है, यदि नुक्सानी का घंघा ना किया होता तो ससार परिश्रमण मिट गया होता, सो हुआ नहीं, (४) वह नुक्सानी मात्र एक समय की पर्याय में हैं द्रव्य-गुण में नहीं है, (५) यदि पर्याय की नुक्सानी मिटानी हो और पर्याय में शान्ति सानी हो तो एकमात्र अपने अनन्त गुणों के अभेद पिण्ड की ओर कृष्टिकर।

# (१६) सर्वज्ञ देव कथित छहों द्रव्यों की स्वतन्त्रता दर्शक छह सामान्यगुण

कर्त्ता जगत का मानता, जो कर्म या भगवान को। वह भूलता है लोक मे, अस्तित्व गुण के ज्ञान को।। उत्पाद-व्यययुत वस्तु है, फिर भी सदा घ्रुवता धरे। अस्तित्वगुण के योग से, कोई नहीं जग में मरे ॥१॥ वस्तुत्वगुण के योग से, हो द्रव्य मे स्व-स्व किया। स्वाधीन गुण-पर्याय का ही, पान द्रव्यो ने किया।। सामान्य और विशेषता से, कर रहे निज काम को। यो मानकर वस्तुत्वको, पाओ विमल शिवधाम को ॥२॥ द्रव्यत्वगुण इस वस्तु को, जग मे पलटता है सदा। लेकिन कभी भी द्रव्य तो, तजता न लक्षण सम्पदा।। स्वद्रव्य मे मोक्षािय हो, स्वाधीन सुख लो सर्वदा। हो नाश जिससे आ -। तक की, दुखदाई भव कथा ॥३॥ सब द्रव्य-गुण प्रमेय से, वनते विषय हैं ज्ञान के। रुकता न सम्यग्ज्ञान पर से, जानियो यो घ्यान से।। आत्मा अरूपी ज्ञेय निज, यह ज्ञान उसको जानता। है स्व-पर सत्ता विश्व मे, सुदृष्टि उनको जानता।।४।। यह गुण अगुरुलधु भी सदा, रखता महत्ता है महा। गुण-द्रव्य को पर रूप यह, होने न देता है अहा।। निजगुण-पर्यय सर्व ही, रहते सतत निज भाव मे। कर्ता न हर्ता अन्य कोई, यो लखो स्व-स्वभाव मे ॥५॥ प्रदेशत्व गुण की शक्ति से, आकार द्रव्य धरा करे। निज क्षेत्र मे व्यापक रहे, आकार भी पलटा करे।। आकार हैं सवके अलग, हो लीन अपने ज्ञान मे। जानो इन्हें सामान्यगुण, रक्खो सदा श्रद्धान मे॥६॥

## (२०) बारह भावना

(जयचन्द्रजी)

अनित्य — द्रव्यरूप करि सर्व थिर, परजय थिर है कीन। द्रव्यदृष्टि आपा लखो, परजय नय करि गौन ॥१॥ अशरण-शुद्धातम अरु पचगुरु जग मे सरनो दोय। मोह उदय जिय के वृथा, आन कल्पना होय॥२॥ ससार-पर द्रव्यन ते प्रीति जो, है ससार अवोध। ताको फल गति चार मे, भ्रमण कह्योश्रुतशोध ॥३॥ एकत्व-परमार्थ ते आतमा, एक रूप ही जोय। कर्म निमित्त विकलप घने, तिन नाशे शिव होय ॥४॥ अन्यत्व-अपने-अपने सत्व कूं सर्व वस्तु विलसाय। ऐसें चितवे जीव जब, परते ममत न थाय ॥५॥ अशुचि—निर्मल अपनी आत्मा, देह अपावन गेह। जानि भव्य निज भाव को, यासो तजो सनेह ॥६॥ आस्रव-आतम केवल ज्ञान मय, निश्चय दृष्टि निहार। सब विभाव परिणाम मय बालव भाव विडार ॥७॥ संवर-निज स्वरूप में लोनता, निश्चय संवर जानि। समिति गुप्ति सजम घरम घरै पाप की हानि ॥=॥ निर्जरा—संवर मय है आतमाः पूर्व कर्म झड़ जाय। निज स्वरूप को पायकर, लोक शिखर जब याय ॥६॥ तोक—लोक स्वरूप दिचार कें आतम रूप निहार।

परमास्य व्यवहार गुपि, निय्याभाव निवारि ॥१०॥

न्बोधिदुर्लभ—बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाहि॥
भव मे प्रापित कठिन है, यह न्यवहार कहाहि॥११॥
धर्म—दर्श ज्ञानमय चेतना, आतम धर्म बखानि।
दया क्षमादिक रतनत्रय, यामे गिमत जानि॥१२॥

## (२१) सामायिक पाठ अभितगति आचार्य

(अनुवादक—श्री युगलजी)

प्रम भाव हो सब जीवो से, गुणी जनो मे हर्ष प्रभो। करुणा-श्रोत बहे दुखियो पर, दुर्जन मे मध्यस्थ विभो।१। यह अनन्त बल-शील आतमा, हो शरीर से भिन्न प्रभो। ज्यों होती तलवार म्यान से, वह अनन्त बल दो मुफ्तको ।२। सुख-दुख वैरी वन्धु वर्ग में, काँच कनक में समता हो। वन उपवन, प्रासादकुटी मे नही खेद, नींह ममता हो ।३। जिस सुन्दर-तम पथ पर चलकर, जीत मोह मान मन्मथ। वह सुन्दर पथ ही प्रभु । मेरा बना रहे अनुशीलन पथ।४। एकेन्द्रिय आदिक प्राणी की, यदि मैंने हिंसा की हो। शुद्ध हृदय से कहता हू वह, निष्फल हो दुष्कृत्य प्रभो। १। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवत्तंन, जो कुछ किया कषायो से। विषय-गमन सब कालुष मेरे, मिट जावें सद्भावो से ।६। चतुर वैद्य विष विक्षत करता, त्यो प्रभु । मैं भी आदि उपात । अपनी निन्दा आलोचन से, करता हू पापो को शान्त ।७। सत्य अहिंसादिक वृत मे भी, मैंने हृदय मलीन किया। व्रत-विपरीत-प्रवर्त्तनं न करके, शोलाचरणं विलीन किया । ६। कभी वासना की सरिता का, गहन सलिल मुभ पर छाया। पी पीकर विषयो की मदिरा, मुझमे पागलपन आया । १।

मैंने छली और मायावी हो असत्य-आचरण किया। पर निन्दागाली, चुगली जो मुँह पर आया वमन किया।१०। निरभिमान उज्ज्वल मानस हो, सदा सत्य का घ्यान रहे। निर्मल-जल की सरिता सदृश, हिय मे निर्मल ज्ञान वहें।११। मुनि, चकी शकी के हिय मे, जिस अनन्त का घ्यान रहे। गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे।१२। दर्शन-ज्ञान स्वभावी जिसने, सब विकार हो वमन किये। परम घ्यान गोचर परमातम, परमदेव मम हृदय रहे।१३। जो भव दुख का विध्वसक है, विश्व-विलोकी जिसका ज्ञान। यौगी-जन के ध्यान गम्य वह वसे हृदय मे देव महान ।१४। मुक्ति-मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अतीत। निष्कलक त्रैलोवय-दर्शि वह, देव रहे मम हृदय समीप ।१५। निग्विल-विश्व के वशीकरण वे, राग रहे ना द्वेष रहे। शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी, परम देव मम हृदय रहे।१६। देख रहा जो निखिल विश्व को, कर्म कलक विहीन विचित्र। स्वच्छ विनिर्मल निविकार वह, देव करे मम हृदय पितत्र ।१७। कर्म-कलक अछूत न जिसको, कभी छू सके दिव्य प्रकाश। मोह तिमिर को भेद चलाजो, परमशरण मुझको वह आप्त ।१८। जिसकी दिन्य ज्योति के आगे, फीका पडता सूर्य प्रकाश। स्वय ज्ञान मयस्वपर प्रकाशी, परमशरण मुझको वह आप्त ।१६। जिसके ज्ञान रूर दर्पण मे, स्पष्ट भलकते सभी पदार्थ। आदिअतसे रहितः शान्तः शिवः परमञ्जरण मुझकोवह आप्त ।२०। जैसे अग्नि जलाती तरु को, तैसे नष्ट हुए स्वयमेव। भय-विषाद चिन्ता सब जिसके, परमशरणमुक्तको वह देव।२१। तृण, चौकी, शिल शैलशिखरनहि, आत्म समाधी के आसन। संस्तर, पूजा सघ सम्मिलन, नहीं समाधि के साधन ।२२।

इष्ट-वियोग अनिष्ट-योग मे, विश्व मनाता है मातम। हेय सभी है विश्व वासना, उपादेय निर्मल आतम ।२३। वाह्य जगत कुछ भी निंह मेरा और न वाह्य जगत का मैं। यह निश्चय कर छोड वाह्यको, मुक्ति हेतु'नित स्वस्थर मैं ।२४। अपनी निधि तो अपने मे हैं, वाह्य वस्तु मे व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है झूठे हैं उसके पुरुषायं।२५। अक्षय है शास्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है।२६। तन से जिसका ऐक्य नहीं हो सुत, तिय मित्रों से कैसे ?। चर्म दूर होने पर तन से, रोम-समूह रहे कैसे ? ।२७। महा कष्ट पाता जो करता पर पदार्थ ज ह-देह सयोग। मोक्ष महल का पथ है सीघा, जड चेतन का पूर्ण वियोग ।२८। जो ससार पतन के कारण, उन विकल्प जालो को छोड। निविकल्प, निर्द्धन्द आत्मा, फिर फिर लीन उसीमे हो ।२६। स्वय किये जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल देय अन्य तो, स्वय किये निष्फल होते ।३०। अपने कर्म सिवाय जीव को, कोई न फल देता मुछ भी। 'पर देता है' यह विचार तज, स्थिर हो छोड प्रमादों बुद्धि ।३१। निर्मल, सत्य, शिव सुन्दर है 'अमित गति' वह देव महान। शाश्वत निजमे अनुभव करते, पाते निर्मल पद निर्वाण ।३२।

## (२२) अमूल्य तत्त्व विचार (म कीन हू)

बहु पुण्य-पुज-प्रसग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे । भवचक का फेरा न एक कभी टला। सुख-प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुवख जाता दूर है। तू क्यो भयकर-भावमरण-प्रवाह मे चकचूर है।।१॥

लक्ष्मी वढी अधिकार भी, पर वढ गया वोलिये। परिवार बीर कुटुम्ब है क्या वृद्धि ? कुछ निंह मानिये। ससार का वढना अरे। नर देह की यह हार है। नही एकक्षण तुमको अरे । इसका विवेक विचार है ॥२॥ निर्दोष सुख निर्दोप आनन्द लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह दिव्य अन्त तत्त्व जिससे वन्वनो से मुक्त हो। परवस्तु मे मूछित न हो इसकी रहे मुभको दया। वह सुख सदा ही त्याज्य रे । पश्चात् जिसके दुःख भरा ॥३॥ मैं कीन हू, आया कहां से, और मेरा रूप क्या। सम्बन्ध दुखमय कौन है ? स्वीकृत करूँ परिहार क्या ? इसका विचार विवेक पूर्वक शान्त होकर कीजिये। तो सर्व आरिमक-ज्ञान के सिद्धान्त का रस पीजिये ॥४॥ किसका वचन उस तत्त्व की उपलब्धि मे शिवभूत है। निर्दोष नर का वचन रे। वह स्वानुमूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा शीघ अनुभव कीजिये। 'सर्वात्ममे समदृष्टिद्यो' यह वच हृदय लिख लीजिये ॥१॥

## योगसार

## (२३) श्रीमद् योगीन्दुदेव विरचित्

निर्मल घ्यानरूढ हो, कर्म कलक नशाय।
हुये सिद्ध परमात्मा, वन्दत हू जिनराय।।१।।
चार घातिया क्षय करि, लहा अनन्त चतुष्ट।
वन्दन कर जिनचरणको, कहू काव्य सुदृढ।।२।।
इच्छक जो निज मुक्ति का, भवभय से डर चित्त।
उन्ही भव्य सम्बोध हित, रचा काव्य इकचित्त।।३।।

जीव, काल, ससार यह, कहे अनादि अनन्त। मिथ्यामित मोह से दु खी, निह सुख कभी लहन्त ॥४॥ चार गति दुख से डरे. तो तज परभाव। शुद्ध आत्म चिन्तन करि, लो शिव सुख का भाव।।१।। त्रिविध आतमा जानके, तब वहिरातम रूप। अन्तर आतम होय के, भज परमात्म स्वरूप ॥६॥ मिथ्यामित से मोहिजल, जाने नहि परमात्म। भ्रमते जो ससार मे, कहा उन्हे बहिरात्म ॥७॥ परमात्मा को जानके, त्याग करे परभाव। सत् पडित भव सिन्धु को, पार करे जिमि नाव।।८। 'निर्मल, निकल, जिनेन्द्र, शिव, सिद्ध, विष्णु, बुद्ध, शात । सो परमातम जिन कहे, जानो हो निर्भ्रोन्त ॥६॥ देहादिक जो पर कहे, सो मानत निज रूप। बहिरात्म वे जिन कहे, अमते बहु भव कूप ॥१०॥ देहादिक जो पर कहे, सो निजरूप न मान। ऐसा जान के जीव तू, निजरूप को निज जान ॥११॥ निज को निज का रूप जी, जाने सो शिव होय। पर रूप माने आत्म का, तो भव भ्रमण न खोय ।।१२।। बिन इच्छा शुचि तप करे, जाने निज रूप आप। सत्वर पावे परमपद, लहे न पुनि भव ताप ॥१३॥ "बघ-मोक्ष परिणाम से" कर निज वचन प्रमाण। अटल नियम यह जानके, सत्य भाव पहिचान ।।१४॥ निज रूप के जो अज्ञजन, करे पुण्य बस पुण्य। तदिप भ्रमत ससार मे, शिव सुख से हो शून्य ॥१४॥ निज दर्शन ही श्रेष्ठ है, अन्य न किंचित मान। है योगी । शिव हेतु अब, निश्चय तु यह जान ॥१६॥ गुणस्थानक अरु मार्गणा, कहे दृष्टि व्यवहार। निश्चय आतम ज्ञान तो, परमेष्टी पदकार ॥१७॥ गृह कार्य करते हुए, हेयाहेय का ज्ञान। ध्यावे सदा जिनेश पद, शीघ लहे निर्वाण ॥१८॥ जिन सुमरो जिन चिन्तवो, जिन घ्यावो मन शुद्ध। जो घ्यावत क्षण एक मे, लहत परमपद भुद्ध ॥१६॥ जिनवर अरु शुद्धात्म मे, भेद न किवित जान। मोक्षाय हे योगिजन । निइचय तू यह मान ॥२०॥ जिन्वर सो आतम लखो, यह सिद्धान्तिक सार। जानि इह विघि योगिजन<sup>ा</sup> तज<sup>े</sup>दो मायाचार ॥२१॥ जो परमात्मा सो हि मैं, जो मैं सो परमात्म। ऐसा जानके योगिजन । तज विकल्प वहिरात्म ॥२२॥ प्रदेशी पूर्ण है, लोकाकाश प्रमाण। सो आतम जानो सदा, लहो शीघ्र निर्वाण ॥२३॥ निश्चय लोक प्रमाण है, तनु-प्रमाण व्यवहार। ऐसा आतम अनुभवो, शीघ्र लहो भवपार ॥२४॥ लक्ष चौरासी योनि मे, भटका काल अनन्त। पर सम्यक्त तू नहि लहा, सो जानो निर्श्नान्त ॥२५॥ शुद्ध सचेतन, बुद्ध, जिन, केवल-ज्ञान स्वभाव। सो आतम जानों सदा, यदि चाहो शिव भाव ॥२६॥ जब तक शुद्ध स्वरूप का, अनुभव करे न जीव। तव तक प्राप्ति न मोक्ष की, रुचि, तहँ जावे जीव ॥२७॥-ध्यान योग्य त्रिलोक मे, जिन, सो आतम जान। निश्चय से यह जो कहा, तामे भ्रान्ति न मान ॥२८॥ जब तक एक न जानता, परम पुनीत सुभाव। व्रत-तप सब अज्ञानी के, शिव के हेतु न कहाय ।।२६।।

जो शुद्धातम अनुभवे, व्रत्न-सयम सयुक्त। जिनवर भाषे जीव वह, शीघ्र होय शिवयुक्त ॥३०॥ जब तक एक न जानता, परम पुनीत सुभाव। व्रत-तप-सयम-शील सब, निष्फल जानी दाव ।।३१॥ स्वगं प्राप्ति हो पुण्य से, पापे नरक निवास। दोऊ तिज जाने आतम को, पावे सो शिव वास ॥३२॥ वृत-तप-सयम-शील सव, ये केवल व्यवहार। जीव एक शिव हेतु है, तीन लोक का सार।।३३॥ आत्म भाव से आत्म को, जाने-तज परभाव। जिनवर भाषे जीव वह, अविचल शिवपुर जाव ॥३४॥ जिन भाषित पट् द्रव्य जो, पदार्थ नव अरु तत्त्व। कहा इसे व्यवहार से, जानो करि प्रयत्न ॥३५॥ शेष अचेतन सर्व हैं, जीव सचेतन सार। मुनिवर जिनको जानके, शीघ हुवे भवपार ॥३६॥ शुद्धातम यदि अनुभवो, तजकर सब व्यवहार। जिन परमातम यह कहे, शीघ होय भवपार ॥३७॥ जीव-अजीव के भेद का, ज्ञान ही सम्यक् ज्ञान। हे योगी । योगी कहे, मोक्ष हेतु यह जान ।।३८।। योगी कहे रे जीव तू, जो चाहे शिव लाभ। केवलज्ञान स्वरूपी यह, आत्म तत्त्व को जान ।।३६।। को समता किसकी करे, सेवे पूजे कौन? किसकी स्पर्शास्पर्शता ठगे कोई को कौन? को मैत्री किसकी करे, किसके साथ ही क्लेश। जहँ देख्ँ सब जीव तहँ, शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश ॥४०॥ सद्गुरु वचन प्रसाद से, जाने न आतमदेव। अमें कुतीयं तब तलक, करे कपट के खेल ॥४१॥ तीर्थ-मन्दिरे देव नींह, यह श्रुत केविल वान। तन-मन्दिर मे देव जिन, निश्चिय करके जान ॥४२॥ तन-मन्दिर मे देव जिन, जन, मन्दिर देखन्त। हँसी आय यह देख कर, प्रभु भिक्षार्थ भ्रमन्त ॥४३॥ नही देव मन्दिर बसत, देव न मूर्त्रि-चित्र। तन मन्दिर मे देव जिन, समझ होय समचित ॥४४॥ सीर्थ मन्दिर मे सभी, लोग कहे है देव। विरले ज्ञानी जानते, तन मन्दिर मे देव ॥४५॥ जरा मरण भय हरण हित, करो धर्म गुणवान। अजरामर पद प्राप्ति हित, कर धर्मोपधि पान ॥४६॥ शास्त्र पढ़े, मठ में रहे, शिर के लुंचे केश। घरे वेश मुनिजनन का, धर्म न पाये लेश ॥४७॥ राग-द्वेष दोऊ त्याग के, निज में करे निवास। जिनवर भाषित धर्म यह पचम गति मे वास ॥४५॥ मन न घटे आयु घटे, घटे न इच्छा-भार। निह आतम हित कामना, यो भ्रमता ससार ॥४६॥ ज्यो रमता मन विषय मे, त्यो जो आतम लीन। मिले शीघ्र निर्वाण-पद, घरे न देह नवीन ॥५०॥ नर्कवास सम जर्जरित, जानो मलिन शरीर। करि शुद्धात्म भावना, शीघ्र लहो भवतीर।।५१॥ जग के धधे मे फरेंसे करे न आतम ज्ञान। जिसके कारण जीव वे, पात नही निर्वाण ॥५२॥ शास्त्र पाठि भी मूढ सम, जो निज तत्त्व अजान। इस कारण इस जीव को, मिलें नही निर्वाण ॥१३॥ मन इन्द्रिय से दूर हट, क्यो पूछत बहु बात ?। राग प्रसार निवार कर, सहज स्वरूप उत्पाद ॥५४॥

जीव-पुद्गल दोऊ भिन्न है, भिन्न सकल व्यवहार। तज पुद्गल, ग्रह जीव तो, शीघ्र लहे भवपार ॥५५॥ स्पष्ट न माने जीव को, अरु नींह जानत जीव। छूटे नही ससार से, भाषे जिन जी अतीव ॥५६॥ रत्न-हेम-रवि-दूघ-दिघ, घी-पत्थर अरु दीप। स्फटिक-रजत और अग्नि नव, त्यो जानो यह जीव ॥५७॥ देहादिक को पर गिने, ज्यो ज्ञून्य आकाश। लहे शीघ परब्रह्म को केवल करे प्रकाश ॥५८॥ जैसे शुद्ध आकाश है, वैसे ही शुद्ध जीव। जह रूप जानो व्योम को, चेतन लक्षण जीव ॥५६॥ ध्यान घरे अभ्यन्तरे, देखत जो अशरीर। मिटे जन्म लज्जा जनक, पिये न जननी क्षीर ॥६०॥ तन विरहित चैतन्य तन, पुदूगल तन जड जान । मिथ्या-मोह विनाश के, तन भी निज मत मान ।।६१।। निजको निज से जानकर, क्या फल प्राप्ति न पाय ? प्रकटत केवल ज्ञान भी, शाश्वत सीख्य लहाय ॥६२॥ यदि परभाव तजि मुनि, जाने आपसे आप। केकल ज्ञान स्वरूप लहि, नाश करे भवताप ॥६३॥ धन्य अहो । भगवन्त बुध, जो त्यागे परभाव। लोकालोक प्रकाश कर, जाने विमल स्वभाव ॥६४॥ मुनिजन या कोई गृही, जो रहे आतम लीन। शीघ सिद्धि सुख को लहें, कहते यह प्रभु जिन ॥६५॥ बिरला जाने तत्त्व को, श्रवण करे अरु कोई। बिरला घ्यावे तत्त्व को, बिरला घारे कोई ॥६६॥ गृह-परिवार मम हैं नहीं, हैं सुख दुख की खान। यो ज्ञानी चिन्तन करि, शीघ करें भव हानि।।६७॥

इन्द्र फणीन्द्र-नरेन्द्र भी नही शरण दातार। मुनिवर 'अशरण' जानके, निज रूप वेदत सार ॥६८॥ जन्म मरण एकहि करें, सुख दुख वेदत एक। नर्क गमन भी एक ही, मोक्ष जाय जीव एक ॥६१॥ यदि जीव तू है एकला. तो तज सब परभाव। घ्यानो बात्मा ज्ञानमय, शीघ्र मोक्ष सुख पाव ॥७०॥ पाप तत्त्व को पाप तो, जाने जग सव कोई। पुण्य तत्त्व भी पाप है, कहे अनुभवी कोई।।७१॥ लोह वेडी वन्धन करे, यही स्वर्ण का धर्म। जानि शुभाशुभ दूर कर, यह ज्ञानी का मर्म ॥७२॥ यदि तुभः मन निर्प्रत्य है, तो तू है निर्प्रत्य। जब पावे निर्मान्यता तव पावे शिवं पन्य ॥७३॥ ज्यो बीज में हैं बड प्रकट, बड में बीज लखात। त्यो ही देह मे देव वह, जो त्रिलोक का नाथ।।७४॥ जो जिन है सो मैं हि हू, कर अनुभव निर्भान्त। हे योगी । शिव हेतु तज, मन्त्र-तन्त्र विश्रान्त ॥७४॥ द्वि-त्रि-चार औ पाच-छ, सात पाच और चार। नव गुणयुत परमात्मा, कर तू यह निरघार ॥७६॥ दो तजकर दो गुण गहे, रहे आत्म-रस लीन। शीघ सहे निर्वाण-पद, यह कहते प्रभु-जिने।।७७॥ त्रय तजकर त्रयगुण गहे, निज मे करे निवास। शाश्वत सुख के पात्र वे, जिनवर करे प्रकाश ॥७८॥ कषाय सज्ञा चार तज, जो गहते गुण चार। हे जीव । निजरूप ज्ञान तू, होय पुनीत अपार ॥७६॥ दस विरहित, दस के सहित- दस गुण से सयुक्त। निश्चय से जीव जान यह, कहते श्रीजिन मुक्त ।। ५०।।

आत्मा दर्शन-ज्ञान है, आत्मा चरित्र जान। आत्मा सयम-शील-तपः, आत्मा प्रत्याख्यान ॥ ६१॥ जो जाने निज आत्म को, पर त्यागे निर्भ्नान्त। यही सत्य सन्यास है, भाषे श्री जिननाथ।। ८२।। रत्न त्रय युत जीव ही उत्तम तीर्थ पवित्र। हे योगी । शिव हेत् हित, तन्त्र-मन्त्र नहिं मित्र ॥ ६३॥ दर्शन सो निज देखना, ज्ञान सो विमल महान। पुनि पुनि आतम भावना, सो चारित्र प्रमाण ॥८४॥ जहँ चेतन तहँ सकल गुण, यह सर्वज्ञ वदन्त। इस कारण सब योगिजन, शुद्ध आत्म जानन्त ॥ ८५॥ एकाकी, इन्द्रिय रहित, करि योग त्रय शुद्ध। निज आत्मा को जानकर शीघ लहो शिवसुख ॥ ६६॥ बन्ध-मोक्ष के पक्ष से निश्चय तू बन्ध जाय। रमे सहज निजरूप मे, तो शिवसुख को पाय ॥ ५७॥ सम्यग्द्षिट जीव का, दुर्गति गमन न होय। यद्यपि जाय तो दोष नहि, पूर्व कर्म क्षय होय।। प्या। रमे जो आत्म स्वरुप मे, तज कर सब व्यवहार। सम्यग्द्षिट जीव वह, शीघ्र होय भव पार ॥ ६॥ जो सम्यक्त प्रघान बुध, वही त्रिलोकप्रधान। पावे केवलज्ञान भट, शाहबत सौरूय निघान ॥६०॥ अजरामर वहु गुणनिधि, निजमे स्थित होय। कर्म बन्ध नव निह करे, पूर्व बद्ध क्षय होय।।६१।। पक्ज रह जलमध्य मे, जल से लिप्त न होय। रहत लीन निजरूप मे, कर्म लिप्त नींह सोय ॥६२॥

शम सुख मे लवलीन जो, करते निज अभ्यास। करके निश्चय कर्म क्षय, लहे शीघ्र शिववास ॥६३॥ पुरुपाकार पवित्र अति, देखो आतम राम। निर्मल तेजोमय अरु, अनन्त गुणो का घाम ॥६४॥ जाने जो शुद्धात्म को, अशुचि देहसे भिन्न। ज्ञाता सो सब शास्त्र का, शाह्वत मुख मे लीन ॥ ६५॥ निज-पर रूप के अज्ञ जन, जो न तजे पर भाव। ज्ञाता भी सब शास्त्र का, होय न शिवपुर राव ॥६६॥ तजि कल्पना जाल सव, परम समाधि लीन। वेदे जिस आनन्द को, शिव सुख कहते जिन ॥६७॥ जो पिण्डस्थ, पदस्थ अरु रूपस्थ रूपातीत। जानो घ्यान जिनोक्त ये, होवो बीघ्र पवित्र ॥६८॥ सर्व जीव हैं ज्ञानमय ऐसा जी समभाव। सो सामायिक जानिये, भाषे जिनवर राव ॥६६॥ राग द्वेष दोऊ त्याग के, घारे समता भाव। सो सामायिक जानिये भाषे जिनवर राव ॥१००॥ हिंसादिक परिहार से, आत्म स्थिति को पाय। यह दूजा चारित्र लख पचम गति ले जाय।।१०१॥ मिथ्यात्वादिक परिहरण, सम्यकदर्शन गुद्धि। सो परिहार विशुद्धि है, करे कीघ्र शिव सिद्धि ॥१०२॥ सूक्ष्म लोभ के नाश से, सूक्ष्म जो परिणाम। जानो सूक्ष्म चारित्र वह जो शाश्वत सुख घाम ॥१०३॥ आत्मा ही अरहन्त है, निश्चय से सिद्ध जान। आचार्य' उपाघ्याय औ निश्चय साघु समान ॥१०४॥ वह शिव शकर विष्णु औ छद वही है बुद्ध। ब्रह्मा ईश्वर जिन यही सिद्ध अनन्त औ शुद्ध ॥१०४॥

इन लक्षण से युक्त जो, परम विदेही देव। देहवासी इस जीव मे, अरु उसमे निंह भेद।।१०६॥ सिद्ध हुवे अरु होयगे हैं अब भी भगवन्त। आतम दर्शन से हि यह, जानो होय निःशक।।१०७॥ भव भीति जिनके हृदय, ''योगीन्दु'' मुनिराज। एक चित्त हो पद रचें, निज सम्बोधन काज।।१०८॥

### (२४) समाधि-तन्त्र

नमूं सिद्ध परमातम को अक्षय बोध स्वरूप। जिनने आत्मा आत्म मय, परजाना पररूप ॥ १॥ अक्षर इच्छा बिन बचन, सुगत सुखद जग न्याप्त। तारक, नाशक कर्ममूल, जयतु नमू वह आप्त ॥२॥ चहे अतीन्द्रिय सुख उन्हे, आत्मा शुद्ध स्वरूप। श्रुत, अनुभव, अनुमान से, कहू शक्ति अनुरूप ।।३।। त्रिविध रूप सब आतमा, अन्तरात्म हो वेद। पद परमातम प्राप्त कर, बिहरातम पद छेद ।।४॥ बहिरातम भ्रम वश गिने, आत्मा तन इक रूप। अतरात्म मल कोघता, परमात्मा मल मुक्त ॥५॥ शुद्ध, स्पर्श-मल बिन प्रभू अन्यय । अज परमात्म । ईरवर, निज, उत्कृष्ट वहे, परमेष्ठी परमात्म ॥६॥ आत्म ज्ञान से हो विमुख, इन्द्रिय से वहिरात्म। आत्मा को तनमय समभ, तन ही गिने निजात्म ॥७॥ तिर्यंक मे तिर्यंच गिन, नर तन मे नर मान। देव देह को देव लख, करे मूढ पहिचान।।५॥

नारक तन मे नारकी, पर नींह यह चैतन्य। है अनन्त घी शक्ति युत, अचल स्वानुभव गम्य ॥६॥ चेतन सहित अचेत के, लख निजतन समकाम। परका आत्मा मानकर, मूढ करे पहचान ॥१०॥ कहै देह को आत्मा, नही स्व-पर पहचान। विश्रम वश तन में करे, सुत तियादि का ज्ञान ॥११॥ इस भ्रम मे अज्ञानमय, जमते दृढ सस्कार। यो मोही भवभव करे, तन मे निज निर्घार ॥१२॥ इससे तन्मय आत्म ही, तन से करे सम्बन्ध। आत्म बुद्धि नर स्वात्म का, तन से तजे सम्बन्ध ॥१३॥ मम सुत तिय यह उपज जब, जब तन मे निज बुद्धि। **आत्म-सम्पदा मानता, हता जगत हा । व्यर्थ ॥१४॥** जगमे दुख का मूल है, तन मे निज का भान। यह तज विषय विरक्त हो, लो निजात्म मे स्थान ।।१५॥ इन्द्रिय विषय विमुग्घ हो, उनको हितकर जान। में आत्मा हू निंह लखा, भूल गया निजमान ॥१६॥ वाहिर बचन विलास तज, तज अन्तर मन भोग। है परमात्म प्रकाश का, थोडे मे यह योग ॥१७॥ रूप मुझे जो दीखता, वह तो जड अनजान। जो जाने गोचर नही, बौलूं किससे बान।।१८॥ मैं पर से प्रतिबुद्ध, या पर मुक्त से प्रतिबुद्ध। यह मम चेष्टा मत्त-सम, मैं विकल्प बिन शुद्ध ॥१६॥ कहूँ सुनूं में अन्य से, है उन्मत वत् कार्य। बचन विकल्प विमुक्त मैं, हूँ नींह इन्द्रिय-ग्राह्य ।।२०।। करे स्तम मे पुरुष की, भ्रान्ति यथा अनजान। त्यो भ्रम वस बन बादि मे, कर लेता निजभान ॥२१॥

भ्रम तज नर उस स्तम्भ का, निह होता हैरान। त्यो तनादि मे भ्रम हटे, नहिं पर मे निजभान ॥२२॥ आत्म को अपनी गिनूँ, निह नारी, नर षढ । नही एक या दो बहुत, मैं हूँ शुद्ध अखड ॥२३॥ बोघि बिना निद्रित रहा, जगा लखा चैतन्य। इन्द्रिय बिन अवयक्त हूँ, हूँ मैं अपने गम्य ॥२४॥ जब अनुभव अपना करूँ, हो अभाव रागादि। मैं ज्ञाता मेरे नही, कोई अरि-मित्रादि ।२५॥ जो मुक्तको जाने नहीं, नहीं मेरा अरि मित्र। जो जाने मम आत्म को नही शत्रु नहिं मित्र ॥२६॥ यो बहिरातम दृष्टि तज, हो अन्तर-मुख आत्म। सर्व विकल्प विमुक्त हो, घ्यावे निज परमात्म ॥२७॥ 'मैं ही वह परमात्मा हू' हो जब दृढ सस्कार। इन दृढ भावो से बने, निश्चय उस आकार॥२८॥ मोही की आशा जहा, नींह वैसा-भय स्थान। जिसमे डर उस सम नही, निर्भय आत्म-स्थान ॥२६॥ इन्द्रिय विषय विरक्त हो, स्थिर हो निजमे आत्म। उस क्षण जो अनुभव वही, है निश्चय परमात्म ॥३०॥ मैं ही वह परमात्म हूँ, हूँ निज अनुभव गम्य। मैं उपास्य अपना स्वय, है निश्चय नींह अन्य ॥३१॥ निजमे स्थित निज आत्म कर, कर मन विषायातीत। पाता निजबल आत्म वह परमानन्द पुनीत ।। ३२।। तन से भिन्न-गिने नही, अव्यय रूप निजात्म। करे उग्र तप मोक्ष नहिं, जब तक लखे न आत्म ॥३३॥ भेद ज्ञान बल है जहाँ, प्रकट बात्म आल्हाद। हो तप दुष्कर घोर पर, होता नही विषाद ॥३४॥

चचल चित्त करे न जब, राग द्वेष हिलोर। आत्म तन्व वह ही लखे, नहीं क्षुव्य नर ओर ।।३५॥ निश्चल मन ही तत्व हैं, चचलता निज भ्राति। स्थिर मे स्थिरता राखितज, अस्थिर-मूल अशान्ति ॥३६॥ हो सस्कार अज्ञान मय, निश्चय हो मन भ्रान्त। ज्ञान सस्कृत मन करे, स्वय तत्व विश्रान्ति ॥३७॥ चचल मन गिनता सदा, मान और अपमान। निश्चल मन देता नही, तिरस्कार पर घ्यान ॥३८॥ मोह दृष्टि से जब जगे, मुनि को रागद्वेष। स्वस्थ भावना आत्म की, करे मिटे उद्वेग ॥३६॥ जिस तन मे हो प्रीति, गिन उससे निज को ओर। हो स्थिर उत्तम काय मे, मिटे मोह की दौर ॥४०॥ आत्म भ्रान्ति गत दुख हो, आत्म ज्ञान से शान्त । इस बिन शान्ति न हो, भले करले तप दुर्दान्त ॥४१॥ तन तन्मय ही चाहता, सुन्दर तन सुर भोग। ज्ञानी चाहे छूटना, तन विषयो से योग।।४२॥ स्वसे च्युत पर मुग्घ नर, बैंधता पर सग आप। , स्वस्थित पर से मुक्त हो, हरे कर्म सताप।।४३।। दिखते त्रय तन चिन्ह को, मृढ कहे निजरूप। **ज्ञानी माने आपको, बचन विना चिद्रूप ॥४४॥** आत्मविज्ञ यद्यपि गिने, जाने तन जिय भिन्न। पर-विश्रम-संस्कार वश पडे श्रांति मे खिन्न ॥४४॥ जो दिखते चेतन नहीं, चेतन गो-चर नाहि। रोष-तोष किससे करू हू तटस्थ निज माहि॥४६॥ बाहर से मोही करे, अन्दर अन्तर आत्म। ्दृढ अनुभव वाला नही, करे ग्रहण और त्याग ॥४७॥

मन आत्मा से जोड कर, बच तन से मन भिन्न। बचन काय व्यापार मे, जोडे विंह चैतन्य ॥४८॥ गिनें रम्य जग से रहे, वहिर्दृष्टि को आश। स्वात्म दृष्टि नैसे करे, जग मे रित विश्वास ॥४६॥ नहिं चिर रिखये बुद्धि में, कार्य ज्ञान विपरीत। बचन काय आसक्ति बिन, करिये तो यह रीति ॥५०॥ इन्द्रिय गम्य जगत प्रगट, मम स्वरूप है नाहि। मैं हू आनन्द ज्योति जो भासे अदर माँहि।। ५१॥ बाहर सुख दुख आत्म मे, आरभी की दृष्टि। बाहर सुख, दुख आत्म मे, देखे योग प्रविष्ट ॥५२॥ कथन, पृच्छना, कामना, निज स्वरूप की होय। बहिर्द् ष्टि क्षय, हो गमन, परमात्मा की ओर ।।५३।। तन-वच-तन्मय भूल चित् जुडे बचन तन सग।
भौति रहित तन बचन से चित को गिने असग।।५४॥ इन्द्रिय विषयो मे न कुछ, आत्म लाभ की बात। तो भी मृढ अज्ञान वश रमता इनके साथ।।५५॥ मोही मुग्ध क्योनि मे है अनादि से सुप्त। जागे तो परको गिने आत्मा होकर मुग्ध।।५६।। हो सुव्यवस्थित आत्म मे निज काया जड जान। पर—काया मे भी करे जड की ही पहिचान ॥५७॥ कहू ना कहू मूढ जन, निंह जाने ममरुप। विज्ञापन का श्रम वृथा, खोना समय अनूप ॥५८॥ समझाना चाहू जिसे वह नींह मेरा रूप। नहीं अन्य से ग्राह्म में, किम सममाजें रुप ॥५६॥

आवृत्त अन्तर-ज्योति हो, वाह्य विषय मे तुष्ट। जागृत जग-कौतुक तजे, अन्दर से सतुष्ट ॥६०॥ काया को होती नही, सुख दुख की अनुभूति। पोपण् शोषन यत्न पर, करते व्यर्थ कुवुद्धि॥६१॥ है मेरे तन वचन मन, यही वुद्धिंससर। इसके भेद अभ्यास से, होते भव-जल पार ॥६२॥ मोटा कपडा पहन कर, माने नहिं तन स्थूल। त्यो बुध तन की पुष्टि से, गिने न आत्मा स्थूल॥६३॥ वस्त्र जीर्ण से जीर्ण तन, माने नींह बुधिवान। त्यो न जीर्ण तन से गिनें, जीर्ण आत्म मितमान ॥६४॥ रक्त वस्त्र से निह गिने, बुध जन तनको लाल।
त्यो वुध तन हो रक्तरग, गिनेन चेतन लाल।।६५॥ वस्त्र फटे माने नहीं, ज्ञानी तन का नाश। त्यो काया के नाश से, वुध निह गिने विनाश ॥६६॥ स्पदित जब लगता जिसे, विन चेष्टा विनभोग। ज्ञान-रहित निष्क्रिय सदा, उसे शान्ति का योग ॥६७॥ तन-कचुकि-आवृत है, चेतन ज्ञान-शरीर। यह रहस्य जाने विना, चिर पाता भवपीर।।६८॥ अणु के योग-वियोग मे, देह समानाकार। दिखती अज्ञ गिने अतः आत्मा देहाकार ॥६६॥ इवेत स्थूल कृश जानिये पुद्गल तन के रूप। आत्मा निश्चय नित्य है, केवल ज्ञान स्वरूप ॥७०॥ निज निश्चल-धृति चित्त मे, उसे मुक्ति का योग। जिसे न निश्चय घारण, शाश्वत मुक्ति-वियोग ॥७१॥ लोक सग सं वच-प्रवृति, वच से चचल चित्त। फिर विकल्प फिर क्षुब्ध मन, मुनि जन करे निवृत्ति ॥७२॥ जन अनात्म- दर्शी करे, ग्राम अरण्य निवास। आत्म दृष्टि करते सदा, निज का निज मे वास ॥७३॥

आत्म बुद्धि ही देह मे, देहान्तर का मूल। आत्म बुद्धि जब आत्म में, हो तन ही निर्मूल ॥७४॥ बात्मा ही भव हेतु है, आत्मा ही निर्वाण। यो निश्चय से आत्मका, आत्मा ही गुरु जान ॥७५॥ आत्म बुद्धि है देह मे, जिसकी प्रवल दुरत। वह तन परिजन मरण से, होता अति भयवत ॥७६॥ आत्म बुद्धि हो आत्म मे, निर्भय तजता देह। वस्त्र पलटने सम गिनें, तन गति नहिं सदेह ।।७७॥ जागृत-अतर को नही, रुचे वाह्य व्यवहार। जो जागे व्यवहार मे, रुचे न आत्म विचार ॥७८॥ अन्तर देखे आतमा, बाहर देखे देह। यह अन्तर अभ्यास जव, दृढ हो बने विदेह ॥७६॥ **आत्म दर्शि को जग प्रथम, लगता मत्त समान।** फिर विशेष अभ्यास हो, गिने काष्ठ पाषाण ॥५०॥ सुने स्वरुप कथा वहुल, मुह से कहता आप। किन्तु भिन्न अनुभूति बिन, नहीं मुक्ति का लाभ ॥ ५१॥ वात्मा तनसे भिन्न गिन, करे सतत अभ्यास। जिससे तन का स्वप्न मे, भी नहिं हो अभ्यास ॥ ५२॥ पाप बध अव्रत करे, व्रत मे पुण्य विचान। मोक्षार्थी दोनो बजे, व्रत अव्रत परिणाम ॥ = ३॥ हिंसादिक को छोडकर, वने अहिंसा निष्ठ। छोड व्रतो को भी तत , हो चैतन्य श्रविषठ ॥ ५४॥ अतर्जलप किया लिये, विविध कल्पना जाल। हो समूल निर्मूल तो, शिष्ट इष्ट तत्काल ॥ ५५॥ करे अन्नती नत ग्रहण, न्नती ज्ञान मे जीन। हो कैवल्य पुन स्वय, बने सिद्ध स्वामीन ॥८६॥

वेष देह आश्रित दिखे, आत्मा का भव देह। जिनको आग्रह वेष का, कभी न वने विदेह ॥५७॥ जाति देह आश्रित कहो, आत्मा का भव देह। जिनको आग्रह जाति का, सदा मुक्ति मदेह ॥ ६८॥ वेप जाति से मुक्ति का, आगम आग्रह-वान। नहिं पावे वह आत्म का, परम सुपद निर्काण ॥ ८६॥ बुध तन-त्याग-विराग-हित, होते भोग निवृत। मोही उन से द्वेष कर, रहते भोग प्रवृत्त ॥६०॥ दुष्टि पंगु की का करे, अन्धे मे आरोप। तया भेद विज्ञान विन, तन मे आत्मारोप ॥६१॥ पगु अध की दृष्टि का, ज्ञानी जाने भेद। त्यों तन आत्मा मे करे, ज्ञानी अन्तर छेद ॥६२॥। निद्रा अरु उन्माद को, भ्रम माने वहिरात्म। अन्तर दृष्टि को दिखे, सव जग मोहाकान्त ॥६३॥ हो बहिरातम शास्त्र पटु, हो जाग्रत निंह मुक्त । निद्रित हो उन्माद हो, ज्ञाता कर्म विमुक्त ॥६४॥ जिसमे बुद्धि जुडे वही, हो श्रद्धा निष्पन्न। हो श्रद्धा जिसमे वही, होता तन्मय मन ॥ १५॥ बुद्धि-नियोजन नहिं जहाँ, श्रद्धा का भी लोप। श्रद्धा विन भौसे वने, चित-स्थिरता का योग ॥६६॥। जैसे विप-संयोग से, वाती बनती दीप। त्यो परमात्म सयोग से, हो परमात्मा जीव ॥६७॥ चिदानन्द आराध्य हो, स्वयं बने प्रभू आप। वाँस रगड से बाँस मे, स्वयं प्रकट हो आगी।६८॥ भेदाभेदास्वरूप का, सतत चले अभ्यास। मिले अवाची पद स्वय, प्रत्यावर्तन नाश हह।।।

भूतज हो यदि चेतना, यत्न साघ्य निह मोक्ष ।

योगी को अतएव निहं, कही कष्ट उपभोग ।१००॥
देह नाश के स्वप्न मे, यथा न निज का नाश ।
त्यो ही देह वियोग मे, सदा आत्म अविनाश ॥१०१॥
दु ख सन्निधि मे निहं टिके, अदुख भेद-विज्ञान ।
दृढतर भेद-विज्ञान का, अत नही अवसान ॥१०२॥
राग-द्वेष के यत्न से, हो वायू सचार ।
वायू है तनयत्र की, सचालन आधार ॥१०३॥
मूढ अक्षमय आत्म गिन, भोगे दुख सताप ।
सुधी तर्जे यह मान्यता, पार्वे शिवपद आप ॥१०४॥
करे समाधी तत्र का, आत्मनिष्ठ हो ध्यान ।
हो परात्म बुद्ध-प्रलय, जगे शान्ति, सुख ज्ञान ॥१०५॥

## (२५) इष्टोपदेश

प्रगटा सहज स्वभाव निज, किये कर्म अरिनाश ।

ज्ञान रूप परमात्मा को, प्रणमूँ मिले प्रकाश ॥१॥

उपादान के योग से, उपल कनक बन जाय ।

निज द्रव्यादि चतुष्क तश, शुद्ध आत्म पद पाय ॥२॥

आतप छाया स्थित पुरुष, के दुख-सुख की भाँति ।

वत से पाता स्वर्ग अरु, अवत से नर्कादि ॥३॥

जिन भावो से मुक्ति पद, कौन कठिन है स्वर्ग ।

वहन करे जो कोश दो, कठिन कोश क्या अर्घ ॥४॥

भोगें सुरगण स्वर्ग मे, अनुपमेय सुख भोग ।

निरातक चिर-काल सक, हो अनन्य उपभोग ॥५॥

सुख दुख केवल देह की, मात्र वासना जान। करे भोग भी विपत्ति में व्याकूल रोग-समान ॥६॥ ज्ञान मोह-सवृत्त को, नहिं स्वरूप पहिचान। ज्यो कोदो से मत्तनर, खो देना सब भान ॥७॥ तन, घर, घन, तिय, मित्र, अरि, पुत्र बादि सब अन्य। पर स्वभाव से मूढनर, माने उन्हे अनन्य ॥६॥ चहुदिशि से आकर विहग, रैन वसे तर-डाल। उड प्रात निज कार्य वश, यही जगत-जन-चाल ॥६॥ त्रास दिया तव त्रस्त अव, नयो हता पर कोघ ? अगुल गिरा स्वय गिरे, हो जव दण्ड प्रयोग ॥१०॥ रागद्वेष रस्सी बँघा, भव-सर घूमे आप। आत्म-भ्रान्ति वश आपही, सहे महा सताप ॥११॥ विपदा एक टले नही, वाट बहुत सी जोय। रहँट बँघा घट सुपमे, कभी न खाली होय ॥१२॥ अर्जन रक्षण है कठिन, फिर भी सत्वर नाश। रे । घनादिका सुख यया, घृत से ज्वर ना नाश ॥१३॥ कष्ट अन्य के देखता, पर अपनी सूघ नाहि। तरु पर वैश नर कहे, हिरण जले वन माहि ।।१४॥ आयु-क्षय,धन-वृद्धि का, कारण जानो काल। धन प्राणों से प्रिय लगे, अतः धनिक वेहाल ।।१५॥ निर्घन धन चाहे कहे, करूँ पुण्य दुँ दान। कीच लिपे पर मानता, मृढ किया में स्नान ॥१६॥ सतापज धारम्भ मे, प्राप्ति समय अतृष्ति । भोग-त्याग अन्तिम कठिन, सुधि छोड आसन्ति ।।१७। हो जाते शुचि भी अशुचि, जिसको छकर अर्थ। काया है अति विघ्न मय, उस हित भोग अनर्थ ।।१८॥

करे आत्म उपकार जो, उनसे तन अपकार। जो उपकारक देह के, उनसे आत्म-विकार।।१६॥ चिन्तामणि सा दिव्यमणि, और काच के टुक। सम्भव है सब ध्यान से, किसे मान दे बुद्ध ? ॥२०॥ नित्य अतुल सुख पुज जिय, जाने लोक-अलोक । तन प्रमाण अनुभव करे, निज वल से मुनिलोग ॥२१॥ कर मन की एकाग्रता, अक्ष-प्रसार निवार। रुके वृत्ति स्वच्छन्दता, निज मे आत्म निहार ॥२२॥ जड से जडता ही मिले, ज्ञानी से निज ज्ञान। जो कुछ जिसके पास वह, करे उसी का दान।।२३।। निज मे निजको चिन्तवे, टले परीषह लक्ष । हो आश्रव अवरोध अरु, जागे निर्जर कक्ष ॥२४॥ 'मैं कःकाकर्ता' यही, करे द्वैत को सिद्ध। घ्यान घ्येय एकत्व मे, द्वैत सर्वदा अस्त ॥२५॥ ममता बधन-मूल है ममता-होन विमुक्त। प्रतिपल जागृत ही रहे, निमंमता का लक्ष ॥२६॥ निर्मम एक विशुद्ध मे, केवल ज्ञानी गम्य। गो, तन, वच, गो विषय अरु, है विभाव सब अन्य ॥२७॥ देहादिक सयोग से, होते दुख सदोह । मन, वच, तन, सबन्ध को, मन, वच, तन से छोड।।२८॥ किसका भय जब अमर मे, व्याधि विना क्या पीड। बाल वृद्ध यौवन नहीं, यह पुद्गल की भीड ॥२६॥ पुन पुनः भोगे सभी पुद्गल मोहाघीन। क्या चाहुँ उच्छिष्ट को, मैं ज्ञानी अक्षीण ॥३०॥ जीव जीव का हित करे, कर्म कर्म की वृद्धि। निज बल सत्ता सब चहे, कौन चहे नींह रिद्धि ॥३१॥

परहित अज्ञ रहे वृथा, पर छपवृति छोड । लोक तुल्य निज हित करो, निजका निजमे जोड़ ॥३२॥ गुरु उपदेशाभ्यास से, निज-पर भेद-विज्ञान। स्वसवेदन-बल करे अनुभव मुक्ति महान ॥३३॥ निजहित अभिलापी स्वय, निज हित ज्ञायक आप। निजहित प्रेरक है स्वयः आत्मा का गुरु आत्म ॥३४॥ अज्ञ न पावे विज्ञता, नही विज्ञता अज्ञ। पर तो मात्र निमित्त है, ज्यो गति मे धर्मास्ति ॥३४॥ हो विक्षेप विहीन तज, भालम और प्रमाद। निर्जन में स्वस्थित करे, बोगी तत्वाभ्यास ॥३६॥ ज्यो ज्यो अनुभव मे निकट, आता उत्तम तत्व। नहिं सुलभ्य भी विषय फिर, लगे योगि को भन्य।।३७॥ जब सुलभ्य भी विषय नहिं,लगे योगि को भृव्य। आता अनुभव मे निकट, त्यो त्यो उत्तम तत्व ॥३८॥ इन्द्रजाल सम जग दिखे, करे आतम-अभिलाल। अन्य विकल्पो मे करे, योगी पश्चाताप ॥३६॥ योगी निर्जन बन बसे, नहे सदा एकान्त। यदि प्रसग-वश कुछ कहे, विस्मृत हो उपरान्त ॥४०॥ भाषण अवलोकन गमन, करते दिखें मुनेश। किन्तु अकर्ता ही रहे, लक्ष्य स्वरूप विशेष ॥४१॥ कैसा? किसका ?क्यो ? कहाँ ? प्रभृति विकल्प विहीन। तन को भी नहिं जानते, योगी अतर्लीन ॥४२॥ जहाँ वास करने लगे, रमे उसी मे चित्त। जहाँ चित्त रमने लगे, हटे नही फिर प्रीत ॥ ४३॥

त्आत्मा से अन्यत्र नहिं कायादिक मे वृत्ति। रमे न पर-पर्याय मे, बघे न किन्तु विमुक्त ॥४४॥ ध्यर तो पर है दुखद है, आत्मा सुख मय आप। योगी करते हैं अत. निज-उपलब्धि प्रयास ॥४५॥ करता पुदगल द्रव्य का, अज्ञ समादर आप। तजे न चतुर्गति मे अत., पुद्गल. चेतन-साथ ॥४६॥ '-ग्रहण-त्याग व्यवहार विन, जो निजमे लवलीन। ं होता योगी को कोई, परमानन्द नवीन ॥४७॥ भाघु वहिंदुंख मे रहे, दुख सवेदन हीन। करते परमानन्द से, कम घन प्रक्षीण ॥४८॥ करे अविद्या-नाश वह, ज्ञान ज्योति उत्कृष्ट। तत्पृच्छा इच्छानुभव, है मुमुक्षु को इष्ट ॥४६॥ चेतन पुद्गल भिन्न है, यही तत्व सक्षेप। अन्य कथन सब हैं इसी, के विस्तार विशेष ॥५०॥ <sup>,</sup> विधिवत् नगर विपिन बसे, तज हठ मानामान । अन्य इष्ट उपदेश पढ, ले अनुपम निर्वाण ॥५१॥

# (२६) संसार दर्पण (पं॰ मक्खन लाल)

¥

एक समय एक पथिक विपिन मे राह भूलिकर फिरता था, सघन वृक्ष कटकाकीण, निर्जन बन लिखकर डरता था। सिंह भेडिये चीते गुज रीछादि जानवर फिरते थे, बन मानुष बाराह जगली शब्द भयानक करते थे।।१॥

हो भयभीत पथिक वेचारा इघर उघर को जाता था, बहुत समय हो गया किन्तु सीधा मारग नही पाता था। इतने में उन्मत्त एक गज पीछे दौडा आता है, उसे देखिकरि पथिक विचारा मन ही मन घवराता है।।२॥ हे भगवन् ये काल सदृश गज भी नया पीछे लागा है, जानि वचाने हेतु पथिक भी खूव जोर से भागा है। दोडि भागि करि अध कूप में वड का वृक्ष निहारा है, उसकी डाल पकडि पथी लटका विपदा का मारा है ॥३॥ डरे हुये ने ऊपर को जब दृष्टि उठा देखा बड़ को, काटि रहे उस डाली की दो स्याम क्वेत चूहे जड को। घवरा करि नीचे को कूए की ओर निहारै है, चारि सर्प फुकार रहे वैठा अजगर मुह फारै है ॥४॥ टूटी डाल गिरा कूये मे ये पाँचो खा जा जायेंगे. पड़ा मौत के मुह में अब ये प्राण नही बचि पायेंगे। ये विचार करता ही या एक और उपद्रव आया है, पकड़ि सूडि से टहने को हाथी ने खूब हिलाया है।।।।।। तरु के ऊपर मधु मक्खी का एक बड़ा छत्ता भारी, टहनी हिलने से उड़ि मक्खी लिपटि गई इसके सारी। काटि रही मधु मक्खी तन मे दुखित हो चिल्लाता है, दे दे मारे पाव पेड से हाहाकार मचाता है ॥६॥ इतने मे मधु छत्ते से इक बूंद शहद की टपकी है, अपर से आतों लखि इसने शीघ फाडि मुँह लपकी है। मधु की बूंद चाटकरि मूरख अत्यानन्द मनाता है, एक बूँद गिरि जाय और इस आशा से मुंह वाता है ॥७॥ इतने मे कोधित हो गज ने टहना फेरि हलाया है, भिन-भिन करि उडि लिपटी मक्खी पिथक खूब चिल्लाया है।

बढी वेदना अधिक अग मे हाहाकार मचाता है, उसी समय पत्नी युत नभ मे विद्याधर इक आता है ।। ६।। बोली नारि अहो पित देखो ये नर क्या दुख पाता है, मारि मारि करि पाँव वृक्ष से भारी रुदन मचाता है। कृपा करो हे नाथ इसे इस दुख से शीघ छुडा दीजे, वैठाकर विमान में इसको इसके घर पहुँचा दीजे ॥६॥ हे प्यारी ये नहीं चलगा इसी कष्ट मे राजी है, चाटि शहद की बूद सभी दुख भूलि जाय ये पाजी है। नहीं नहीं हे नाथ मला को दुख में रहना चाहेगा, देहु इसे आवाज अभी ये साथ तुम्हारे जायेगा ॥१०॥ इस सकट से इसे छुडावो ये ही धर्म तुम्हारा है, भला होय इस दुखिया का कुछ बिगडे नहीं हमारा है। प्रिये तुम्हारे कहने से मैं इसको अभी बुलाता हू, किन्तु नही चलने का ये मैं तुम्हे ठीक बतलाता हू।।११॥ बोला विद्यावर रे दुखिया तेरा कष्ट मिटा देंगे, बैठि चलौ जल्दी विमान मे तेरे घर पहुचा देगे। कहा दुखित ने नाथ अभी इक बूँद और चिख लेने दो, बडा मजा साता है इसमे थोडों देर ठहरने दो।।१२॥ थोडी देर बाद विद्याघर वोला अब आजा भाई, जरा और यिम जाओ शहद की बूंद अभी मुह मे आई। पुन मिक्काओं ने काटा तब धुनि धुनि सिर रोता है, फिर टपकी इक बूँद शहदकी उसे चार्टि खुश होता है।।१३।। यह कौतुक लिख विद्याधर विद्याधरनी तो जाते है, ये तौ है दृष्टान्त सुनौ तुमको द्राष्टान्त सुनाते है। भव बन अन्वे सूये मे ससार वृक्ष अति भारी है, चौरासी लख योनि बड़ी शाखायें न्यारी न्यारी है।।१४॥ चहुंगित चारि सर्प बैठे अजगर निगोद मुंह फारे हैं, काल बिल गज खड़ा शीश पर चीख चीख हुकारे हैं। आयु कमं डाली को पकड़े लटक रहा सक्षारी नर उसी डालको काट रहे है रात दिना दो चूहे जर ॥१४॥ टूट जायगी क्षणभर मे अब टहनी ये गिर जायेगा, अजगर या इन चारो सर्पों मे से कोई खायेगा। विषय भोग मधु छत्ता मधु की बूंद विषय की आशा है, मधु मक्खी परिवार कुटुम्बी देते निश्चदिन त्रासा है। १६॥ श्री गुरुदेव विद्याधर सच्चे विद्याधरनी जिनवानी है, बार वार कहने पर भी विपयी नर एक न मानी है। वर्तमान मे गुरुदेव समझा समका कर हारे हैं, पर हमने मानी न एक भैय्या दुर्भाग्य हमारे हैं।।१७॥

### (२७) बाल-यौवन-मध्यावस्था और बुढ़ापा चारों पन व्यर्थ खोने वाला सेवक

(पं० मक्खनलाल)

एक भक्त राजा का सेवक सेवा निशा दिन करता था, कष्ट न होने देता नृप को दुख शोक सब हरता था। हे नृप मिलै पारितोषिक कुछ हमको यो नित कहता था, किन्तु महालोभी नृप इसको शुष्क टलाना चहता था॥१॥ ढूँढि निकाला एक बहाना नृप ने शुष्क टलाने का, सेवक लो मैं देता हू अवसर अटूट घन पाने का। खोलि देऊ रत्नो का कोठा सुबह छै बजे आजाना, ढले तीन घटे में तुमसे ले जाओ घन मन माना॥२॥

श्रवण सुखद सुनि बात नृपति की सेवक घरको भागा है, खुशी खुँशी में नीद न आई सारी निशिभर जागा है। होत प्रभात छ बजे सेवक राजा के घर आया है, राजा ने भी रत्नराशि वाला कोठा खुलवाया है ॥३॥ हुक्म दिया चपरासी को चाहे जितना ले जाने दो, किन्तु नौ बजे बाद इसे इक पाई भी न उठाने दो। करि प्रवेश रत्नालय मे सेवक ने क्या क्या देखा है, न्हीरा मोती लाल जवाहर पड़े असख्य न लेखा है ॥४॥ और गौर करि इघर उघर देखा तो अजब तमाशा है, भाँति भाँति के खेल खिलौने चिडिया घर ये खासा है। उलटि पलटि करि लगा देखने यह घटिया ये आला है, नी बज गये टना टन चपरासी ने आनि निकाला है।।॥। बोला चपरासी से मैं कुछ भी नहीं लेने पाया हूँ, ·एक पुटलिया बाँघ लैन दो आशा करके आया हूँ। चपरासी कैसे माने जब हुक्म दिया राजा जी ने, खेल तमासो मे खोये घटा तीनों इस पाजी ने ॥६॥ रोता गया नृपति पै हे प्रभु में ने कुछ नहि पाया है, खेल खिलीनों मे शुभ अवसर सारा व्यर्थ गमाया है। बोला नृप कुछ बात नहीं चपरासी को बुलवाता हूँ, दूजा कोठा सौने का ततकाल तुम्हे खुलवाता हूं।।।।। एक पहर मे जितना ढी सकते ही ढो ले जाझौगे, बारै बजे बाद रत्ती भर भी नहिं लेने पाझौगे। सुनकर हुआ प्रसन्न कोठरा सौने का खुल जाता है, सेवक भीतर धसा स्वर्ण के ढेर देखि हर्णाता है।।इ॥ आगै देखा महिलायें स्वागत करने कुछ आती हैं, ्र शची अप्सरा रित रम्भा सी हैंसि हैंसि चित लुभाती हैं।

भोग विलामो की वातों में सारा समय व्यतीता है, टट गारें बजे निकाला चपरासी ने रीता है।।६।।। हाय हाय क्या हुआ यहाँ से भी में खाली जाता हूँ, फूटि गई तकदीर कही से भी कुछ निह ले पाता हूँ। रोता चुनना है शीस दौडि करि पास नृपित के आया है, अपनी मूरखता का राजा को सब हाल सुनाया है।।१०।।

फिर तीजा कोठा भूपित ने चोदी का खुलवाया है, तीन बजे तक ढो लें जाओ चाहे जितनी माया है। हिंपत होकर चाँदी के कोठे मे भीतर जाता है, वहाँ सामने एक अपूरव गोरख धवा पाता है।।११।। जरा देखलूं ये नया जिसमे उलभी सुलझी कडियाँ हैं, हाथ लगाते गोरख घवे की खिसकी सब लडियाँ हैं। बोला चपरासी जैता था वैसा इसे करा लूंगा, तव चाँदी लेने को कोठे के भीतर जाने दुँगा।।१२।। ज्यो ज्यो करता ठीक इसे त्यो त्यो ही और उलझता है, हुये तीन घण्टे पर गोरख धन्धा नही सुलभता है। ट ट तीन वजे चपरासी कहाँ मानने वाला है, कान पकडि रीते हाथो कोठे से तुरन्त निकाला है।।१३॥ गिड गिडाय करि बोला चपरासी कुछ तौ ले लेने दो, राजी खुशी चला जा नातर जडूँ कमिरि में लाते दो। करता पश्चाताप पास राजा के जाकर रोया है, मुझ शठ ने ये अवसर भी गोरख घघे मे खोया है।।१४॥। बोला नृप हिंस करि तू मूरख कुछ निंह लेने पायेगा, अब ताँवा पीतल वालां चौथा कीठा खुलि जायेगा। ये आखीर समय तांबे पीतल का भी मत खो देना, जितना ढोया जाय तीन घटे मे उतना ढो लेना ॥१५॥

न्अच्छा कहकर जाय घसा ताँबे पीतल के कोठे मे, चरा सामने भरा हुआ देखा उड़ा जल लोटे मे। हलवा पूडी कचोडी लड्डू पेड़े बालूसाई के, भरे घरें थे थाल कटोरे रेबडी दूघ मलाई के ।।१६॥ सोचा दिन भर का भूखा हू पहले तो खाना खाऊँ, पीछे जो कुछ माल मिले वोरे भरि भरि ढो ले जाऊँ। -भोजन किया पिया ठडा जल विछा हुआ पलिका पाया, जरा लेटि तौ लूँ दिनभर का थका हुँ आ हूँ घवराया ॥१७॥ पडा पलग पर लगी हवा सो गया न अब जगने वाला, बजे ठीक छै चपरासी ने पाँव पकडि बाहर डाला। रत्न सुवर्ण रजत ताँवा पीतल नुइ ले नहिं पाया है, खेल विषय गोरख धघा भोजन में समय विताया है।।१८॥ इसी तरह से हम भी नर भव के चारो पन खोते हैं, 'लिया नहीं कुछ साथ हाथ मलिमलिकरि पोछे रोते हैं। न्सम्यग्दर्शन के हित शैशव खेल मूद में खोया है, श्रावकपन के हित था यौवन तरुणी के सगमे सोया है ॥१६॥ मध्य अवस्था मुनिबनने को खोई गोरख घन्वे मे, चृद्धपना अरहत दंशा हित पिंड गर्मा काल के फदे में, नर भव सुकुल सुथल जिनवाणी बार वार नहि पायेगा, जो ये अवसर खोया तो भैय्या पीछे पछिनायेगा ॥२०॥

# (२८) जैसे शेर अपनी शक्ति को भूलकर गधा बन गया उसी प्रकार अज्ञानी अपनी मूर्खता से परिभ्यमण करता है

(पं० मक्खनलाल)

सावन भादो की अँवियारी आती आती आती है, सुनिकरि जन्तु डरे वन के भय से छाती थरथराती है। आपस मे सब मिलिकरि बोले यार अन्धेरी आवेगी, शीघ्र उपाय करी छिपने का नातर वो खा जावैगी।।१।। सब से पहले कहरि वोला मैं खो मे छिप जाऊँगा, भागि जायगी जब अन्धेरी तव बाहर आ जाऊँगा। सूनिकरि यह प्रस्ताव शेर का वैठि गया सबके दिलमे निर्भय होकर जाय छिपे सब ही अपने अपने बिल मे ॥२॥ इतने मे घनघोर घटा उठि कारी कारी आती है, कडकडाट करि गाँज गाँज रिम िक्स पानी बरसाती है। उसी समय उस ही जगल मे कुम्भकार इक आता है, निर्भय होकर के गधहो पर बोझ लादकर लाता है।।३॥ उनमे से इक चचल गधहा बोभ डारि करिक भागा, उसे पकड्ने अन्धकार मे सूम्भकार पीछे लागा। किन्तु गघा ऐसा भागा जो हाथ नही इसके आया, ढूंडत ढूंडत कुम्भकार अतिकोिघत होकर झुभलाया।।४।। कहाँ गया कम्बल्त खूब हैरान किया तूने मुक्तको मारि मारि ढडो से मैं भी मजा चला दुंगा तुभको।

यो कहता कहता कुम्हार जगल मे दौडा जाता है, जहाँ खोह मे छिपा हुआ था शेर वहाँ पर आता है।।५।० उघर शेर भी सोच रहा था गई अन्वेरी तो होगी, बहुत देर हो गई मुझे क्या अब तक भी बैठि होगी। यो विचार करि शेर खोह से बाहर निकला जब ही, गघा समिक्किर कुम्भकार ने घेर लिया उसको तब ही ॥६॥ डडे चारि जडे टाँगो पर मारि कमरि मे लातें दो, पृंखि मरोडि कान को खैचा चिल बच्चे अब आगे को। काँपि गया सब अग शेर का बैठि गया दिल मे ये गम. हाय अघेरी आय गई अब मारि मारि करि दे बेदम ॥७॥ डर के मारे कुम्भकार के शेरचला आगे आगे, **ड**न्डे मुक्के लात खात इतरात नही इत उत भागे। जाय गद्यों में लादि कमरि पर बोक्स चला गधहों के सग, भूलि गया सव चालि ढाल और कूद फाँद रग ढग उमग ॥८॥ जो था जगल का राजा थी धाक विपिन भर मे जिसकी, भूलि गया निज रूप इसीसे वोभ लदा कटि पे इसकी। जो स्वाधीन विचरता या वह आज वधा पर बधन मे, देखि जिसे सब रोते थे वो रोता है मन ही मन मे ॥६॥ वोभ लाद कर शेर गधो सग दौडा दौडा जाता है, आगे चिल करि एक अपूरव दृश्य सामने आता है। देख रहा था एक दूसरा शेर पहाडी ऊपर से, शेर लदा चलता गघहों मे थरथर कांपि रहा डर से ॥१०॥ भूलि गया निज शक्ति शेरकी बल पौरष निर्भयता को, इसीलिये सहनी पडती हैं दुसह वेदनायें याको। जो जाकर निज रूप दिखाऊँ तौ आवे इसको निज याद, जाय जाति उद्धार करूँ पर बन्धन से करदूँ आजाद ॥११॥ ः मारि छताग पहाणी पर में आगी आनि दहाटा है,
देगि जर को जिर दहाटा रहा नहीं कोई ठाटा है।
हो भयभीत गर्थ भागे भागा कुम्हार निज जान बचाव,
छूटि गया पर बन्धन से बहु जर मिला घरों में जाव ॥१२॥
इसी भाति यह आतम निज पद भूलि मूर्यना के बन्बन में,
बँधा अनादि काल में जिरना अमत चतुरगति भीवन में।
जो निज बैन सुन सतगुरु के तो पहिचान निज गुढ़ सरूप,
टारि परिगर् पोट छुट विधि बन्धन से हाँचे शिव भूप॥१३॥

# (२६) भूल भुलैयों का संसार

(पं॰ मक्खनतात)

-भूल भुलैयो वाले उपवन में चौतरका घरा था।
सघन वृद्ध वल्ली मडप से रहता सदा अधेरा था।
कही तिसंटी टेडी मेंडी कही गोल चीलूंटी है।
पता न पाता गली हजारों कहां मिली कहां छूटी है।।१॥
होश्यार विद्धान पुरुप भी चक्कर में पड जाता है,
साधारण अनिभन्न पुरुप को रस्ता ही नही पाता है।
ससमे एक पुरुप अन्धा सिर का गजा धँस जाता है।
ससमे एक पुरुप अन्धा सिर का गजा धँस जाता है।
विपदा का मारा शठ भूल भुलैयों में फँम जाता है।।१॥
हाय-हाय करता फिरता अब बाहर में कैसे निकलूं।
बहुत काल हो गया मुझे टेडा तिरछा किम ओर चलें।
बोला एक दयालु गगन से विद्याधर में आता हू,
सूरदास घबराओं मत मैं तुमको यत्न बताता हू।।३॥

सुनलो भूल भुलैयो के चौतर्फ गोल परकोटा है, चौरासी जिसमें दरवाजे कोई बडा कोई छोटा है। रहे तिरासी बन्द सदा इक चौरासीवाँ खुलता है, ज्ञानी पुरुष निकल जाता पापी उसमे ही रुलता है।।४॥ रख रख हाथ द्वार पर गिनते जाना एक किनारे से, बन्द तिरासी छोड निकलना चौरासीवें द्वारे से। घर-घर हाथ चला अन्धा दरवाजे गिनता जाता है, छोड तिरासी वन्द द्वार चौरासीवें पर वाता है।।।।।। तव अन्धे के गजे सिर में खांज जोर की आई है, दरवाजो से उठा हाथ दोनो से खाज खुजाई है। भूल गया दरवाजे गिनना आगे को बढ जाता है, जाय फँसा फिर भूल भुलैयो मे मूरख पछताता है।।६।। खुले द्वार को छोड गया जो वडी कठिनाई से पाया था, दया भाव करके विद्याधर ने जो इसे वताया था, इसी तरह मे फँसे हुए लाख चौरासी मे ससारी, जन्म-मरण की भूल भुलैयों में दुख भोग रहे हैं भारी ॥७॥ अज्ञानी अन्वा विषयो की खाज खुजाकर राजी है, मानुष जन्म खुला दरवाजा त्याग भ्रमै यह पाजी है। जिनवाणी अरु गुरुदेव ने अवसर हमे बताया है, भैय्या विषय भोग मे फाँसि यह हमने वृथा गमाया है ॥६॥

### (३०) शुद्ध, आत्सदेव पूजन (राजयल पर्वेया)

जय जय जय भगवान क्षात्मा, शाश्वत निकट भन्य आसन्त । स्वय बुद्ध है स्वय सिद्ध है स्वय पूर्ण प्रभुता सम्पन्त ।।

खड़ र व्यार व्यविष्ट र विवासी र स्मृ 'सम्बद्धा गुप्यान । परम जारा रममधी सर्व गुर में सपुरत दूरी गोगात । सार अमृत्या आगात ध्रुय प्रदास अस्त प्रमीसर इस्य । सहज्ञ साथात जीवा भागती, एत्रेस स्वीतिय सिमेंह भस्य ।' 🐸 ही। विकास विकास सुर्वेश परेशक पुरस्कारि सिमानि ह चित्रानद हुद्यास्य प्रकास कानाम् । स्ट विव सुनमय। मिल्लामन है हुए उदाने में, संगता है एक समय ।। पुरम यूज भगवान आभा अपूर जनाव गुण हानमगी। निना निरण्यान निरमय नेतन पुंड युद्ध निज हमानस्यी ॥ अत्यो जारा प्रतित मध्यन हुए सो महिला जामू निर चित्रानन्द सूरात्म द्रारा पा वर्षानम्य चन्द्रन गुनिमय। मन पर का जातर गिटाने में समता है एक मनय ।।परमा।। भारती गारण ति । सम्मान सुप्त भारम-भेषाय तस्पनात् नि-चिदानस्य शुकारम् द्रवा कि माद पूर्ण अक्षत गुणमय । भग नमुद्र के पार उनरके में सरहा है एउ समय ॥परमण। 👺 हैं। भगात महिन गापन पूरा आ पहेराय अध्वास् निव चिदानन्द युसात्म द्रव्य मा थेन्ड प्रतृत परम निजमय। पर परणित के दूर भगाने में लगता है एक समय ॥परम०॥ 🥴 ही अनना पन्ति सम्पन्त गुद्ध आरमदेगम गुप्तम् नि॰ चिदानन्द धुद्धातम द्रव्य का पूर्ण तुन्त नैवेद्य सजय। चिर अनृष्ति का रोग मिटाने में लगता है एक समय ॥ १२ स०।। 🌣 ही अनन्त धरित मन्पन्न घुड बान्मदेवाय नैवेदम् नि० चिदानन्द शुद्धात्म द्रव्य का ज्ञान प्रकाश पूर्ण निजमय। पर परणित के दूर भागने में लगता है एक समय।। 🕰 ही अनन्त पाँक्त सम्पन्न घुड जात्मदेवाप दीपम् नि॰

चिदानन्द शुद्धात्म द्रव्य की शुद्ध घूप निज अन्तरमय।
पर विभाव का ताप मिटाने में लगता है एक समय।।परम०।।
ॐ ही अनन्त शक्ति सम्पन्न शुद्ध आत्मदेवाय धूपम् नि०
चिदानन्द शुद्धात्म द्रव्य का परमानन्दी फल शिवमय।
कृष्टि वदल जाय तो सृष्टि वदलने में भी एक समय।।परम०।।
ॐ ही अनन्त शक्ति सम्पन्न शुद्ध आत्मदेवाय फलम् नि०
चिदानन्द शुद्धात्म द्रव्य का ज्ञान स्वभावी अर्घ अभय।
राग द्वेष की व्यथा मिटाने में लगता है एक समय।।
परम ब्रह्म भगवान आत्मा ध्रुव अनन्त गुण ज्ञानमयी।
नित्य निरञ्जन चिन्मय चेतन शुद्ध ब्रद्ध निज घ्यानमयी।।
ॐ ही अनन्त शक्ति सम्पन्न शुद्ध आत्मदेवाय अर्थम् नि०

#### जयमाला

आत्मदेव ही देव हैं महादेव वलवान ।
निज अन्तर में जो बसा शाश्यत सुख की खान ।।
मैं आत्मदेव चैतन्य पुञ्ज, ध्रुव दर्श भूत अतीन्द्रिय हूँ।
मैं तो ज्ञानात्मक निरालम्ब, परमात्म स्वरूप अतीन्द्रिय हूँ।
मैं तो नारक अथवा मनुष्य तिर्यञ्च देव पर्याय नहीं।
मैं उनका करता कारियता कर्ता का अनुमन्ता न कहीं।।
मैं नहीं मार्गणा गुणस्थान अथवा मै जीवस्थान नहीं।
मैं उनका कर्ता कारियता कर्ता का अनुमन्ता न कहीं।।
मैं एक अपूर्व महा पदार्थ मैं पर द्रव्यो में अक्तिय हूँ।
मैं आत्मदेव चैतन्य पुञ्ज ध्रुव दर्शन भूत अतीन्द्रिय हूँ।।
मैं आत्मदेव चैतन्य पुञ्ज ध्रुव दर्शन भूत अतीन्द्रिय हूँ।।
मैं साल नहीं मैं तरुण नहीं मैं रोगी अथवा वृद्ध नही।
मैं उनका कर्ता कारियता कर्ता का अनुमन्ता न कहीं।।

में राग नहीं में होय नहीं में मोह नहीं में क्षीम नहीं। भे जनका दर्ता धारियता कर्ता का अनुमन्ता न कहीं। मै नहज शुद्ध चैतन्य विमाती पर भाषों मे निष्त्रिय हैं। मैं आत्मदेव चैनन्य पुञ्ज भूज वर्तन मूत अतीन्द्रिय हूँ ॥ में कोष नहीं में मान नहीं में माया अवदा लोग नहीं। में उनका कर्ता कारविदा वर्ताका अनुनन्तान कहीं।। पतृत्व मकल पारे समाव गुणान दो तो यव नहीं। रगंगध रवशं एकाविक से मेरा गुछ भी सम्बन्त नहीं॥ में प्रकृति सूत मुगर या स्थामी अवन "बरान में निक्रिये हैं। में आत्मरेव चेतन्य पुष्टा ध्रुव दर्गन सूत अनीन्द्रय हैं।। मै शक्कति प्रदेश हियति यथ अनुसाग बंध के पास नहीं। औदारिक आहारक तैं इस कार्माण वैक्रियक वान नहीं।। ये सब पुदूर्यल द्रव्यात्मकहें इनसे तो आत्म प्रकास नहीं। ऐसा वृद्ध निश्चय विये जिना अतान दशा का नाग नहीं।। में जान मिन्धु पिषपूर्ण गुज्र निर्माण मुन्दरी की जिस् है। मैं आत्मदेव चैत्रत्य पुज्य प्रव दर्शन सून अनीन्द्रिय हूं।। अहारी बारा परित स्थला जायदेशय हुए। इन् निर्

> आत्मदेव का आश्रय ही जग में है जार । पूर्ण शुद्ध चैनन्य धन मगलगम शिदकार ॥ इत्याजीवींद जाप्य—ॐ ही थी गुजाम नेपाय नम

# (३१) सुमुक्षुओं के लिए खुला पत्र

तीन लोक तिहु काल मांहि नाह दर्शन नो नुपकारो, सकल धर्म को मूल यही, इस विन करनी हु खकारो।। मोक्षमहलकी परथम सीढी या विन ज्ञान चरित्रा, सम्यक्ता न लहै सो दर्शन, धारो भव्य पविता।

'दील' समभ सुन चेत सयाने, काल वृथा गत खोवें, यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक् निह हो वें।। आत्मार्थी वन्यु — सविनय जय जिनेन्द्र देव की।

- (१) ससार मे प्रत्येक जीव सुख चाहता है। सुख पाने के लिए अनादि से पर वस्तुओं को अपनेरूप परिणामाने का उपाय कर रहा है, लेकिन पर वस्तुएँ अपनेरूप नहीं परिणमती, इससे यह दु.खी बना रहता है। यह स्वय अनादिअनन्त जीव है, इसका एक बार आश्रय ले खें तो पर वस्तुओं के परिणमाने की जो कर्ता भोनताबुद्धि है और पराश्रय व्यवहार की रुचि है वह छूट जावे, धर्म की प्राप्ति होकर कम से पूर्णता को प्राप्त करे।
- (२) सोना, उठना, वैठना, हाथ घोना, नहाना, हाथ जोडना, नमस्कार करना, मन्त्र जपना, मृह से पूजा आदि की क्रिया होना, किताव उठाना घरना, रोटी खाना, कपडे पहिनना, उतरना, पाँचो इन्द्रियो के भोग भोगना, पाँचो इन्द्रिया, शव्द वोलना, मन-वचन-तन तथा कर्म का उदय, उपशम, क्षत्रोपशम, क्षयादि आठकर्म तथा आठ कर्म के १४८ प्रकृतियां इन सव का कर्ता-कर्म, भोक्ता-भोग्य एक मात्र पुद्गल इन्य ही है। जीव से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। ऐसी भगवान की आज्ञा है। तव मैंने रुपया कमाया, वाल-वच्चो का पालन-पोषण किया, उपदेश दिया, वाहरी अनशन अवमौदर्यादि किया इस वात के लिये अवकाश ही नहीं है। मैं तो अनादिअनन्त, नित्य, ज्ञानस्त्र क्ष्य मगवान आत्मा हू। ऐसा जानकर अपने त्रिकाली कारण-परमात्मा का आश्रय ले तो अपने मे अपूर्व शान्ति आवे, जन्म-मरण का अभाव हो।
- (३) ससार मे अपनी आत्मा को छोडकर जो पर पदार्थ है, वह इष्ट अनिष्ट नहीं है परन्तु अज्ञानी को अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होने से जिसको चाहता है उसमे राग करता है और इष्ट मानता है। जिसको नहीं चाहता है उसमे द्वेष करता है, और अनिष्ट मानता

है। व्यर्थ मे अनादि से पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने के कारण चारो गित का पात्र वनकर निगोद में चला जाता है। इमलिए इष्ट अनिष्ट रहित अपना ज्ञायक एकरूप भगवान आत्मा है उसका आश्रय लेवे तो मोक्ष का पथिक बन जाता है और अनादि की इष्ट अनिष्ट की खोटी मान्यता का नाश हो जाता है।

(४) अज्ञानी अनादिकाल से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि अशुभ भाव हेय मानता है। अणुव्रत, महाव्रत, दया-दान पूजा, प्रतिष्ठा यात्रा आदि के शुभ भावों को उपादेय मानता है यह महान अनर्थ सिथ्यात्व का महान पार है। क्यों कि भगवान ने शुभभावों को बघ का कारण, दु ख का कारण, आत्मा का नाश करने वाला, अपवित्र, जड-स्वभावी वताया है और भगवान आत्मा को अवन्यस्प, सुखरूप, आत्मा को प्रगट करने वाला, पित्रत्र, चेतन-स्वभावी उपादेय ही बताया है। ऐसा जानकर शुभाशुभ भाव रहित अपने भगवान आत्मा का आश्रय लेवे तो पर्याय मे सुख और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसकी गिनती पचपरमेष्टियों मे होने लगती है। मिथ्या-त्वादि पाँच कारणों का तथा पच परावर्तनरूप ससार का अभाव हो जाता है, और अनादिअनन्त परम पारिणामिक भाव का महत्व आ जाता है।

(प्) धर्म का सम्बन्ध वाहरी कियाओं से तथा शुभाशुभ भावों से सर्वधा नहीं है। मात्र आतमा के धर्म का सम्बन्ध अपने अनन्त गुणों के अभेद पिण्ड से ही है। पात्र जीव उस अभेद पिण्ड भगवान का आश्रय लेकर शुद्धोपयोग दशा में प्रथम सम्यक्त की प्राप्ति चौथे गुणस्थान में करता है तब उसे भगवान की दिव्यध्वित का रहस्य समक्त में आता है। चौथे गुणस्थान में उसे सिद्ध अरहत, श्रेणी, मुनि श्रावकपना क्या है, उसका पता चलता है। तथा मिध्यादृद्धि एक मात्र मिध्यात्व के कारण ही दु खो है। ससार के प्रत्येक द्रव्य की अवस्था जैसी केवली के ज्ञान में आती है वैसा ही साधक ज्ञानी चौथे गुणस्थान में जानता है, मात्र प्रत्यक्ष-परोक्ष का

भेद है। भगवान की वाणी का रहस्य सम्यग्दर्शन प्राप्त किये विना तीन काल, तीन लोक मे ११ अग ६ पूर्व के पाठी को भी नहीं हो सकता है। इसलिए द्रव्यालगी को शुक्ललेश्या तथा ज्ञान का उवाड होने पर भी मिथ्यादृष्टि असयमी, ससार का नेता कहा है। फिर भी धर्म मे विष्न करने वाले कुछ महानुभावो को कुछ परलक्षी ज्ञान का उघाड़ होने से शास्त्रों का अर्थ, निश्चय व्यवहार की सुधि का रहस्य न जानने के कारण अणुत्रत महावत, दया, दान, यात्रादि करो, बाहरी किया करो, पाठ करो, इससे घीरे-घीरे धर्म होगा और जीव को कर्म चक्कर कटाता है, कर्म हटे तो जीव का भला हो, जितनी तुम शुभ भाव की किया करोगे उतनी जल्दी कर्म दूर हो जावेंगे। कोई शुद्धोपयोग आठवें गुणस्थान मे, कोई १२ वें गुणस्थान मे बतलाते हैं। इसलिए हे भाई, जो तुम्हे ऐसा उपदेश देता है और तुम उसे मानते हो, तो अनादि से अगृहीतिमध्यात्व तो चला ही आ रहा था और उसमे गृहीतिमध्यात्व की पुष्टि हो गई। वर्तमान मे ऐसे घर्म में विघ्न करने वाले महानुभावों की विशेषता है, इसलिए इनसे बचना चाहिये। यदि आप बाहरी कियाओ तथा शुभभावो से भला होता है ऐसी बातों में पड़े रहोंगे तब तो वर्तमान में त्रस की स्थिति पूरी होने को आई है और निगोद मुह बाए खड़ा है। सावधान ! सावधान।

(६) अनादि से तीर्थंकरादि कहते आये हैं कि तुम्हारा कल्याण एकमात्र अपनी आत्मा के आश्रय से ही होता है। मोक्षमार्ग एक ही है और वह है वीतरागरूप। परन्तु उसका कथन दो प्रकार का है शुभभाव पुण्यबंध का कारण है तथा प्रवचनसार में जो पुण्य-पाप में अन्तर डालता है वह घोर ससार में घूमता है, ऐसा कहा है। तो आज वर्तमान युग में इन बात के (जिनेन्द्र मगवान की वात के) परम सत्य वक्ता श्री कानंजीस्वामी है, जिन्होंने वर्तमान में पात्र जीवों को तीर्थंकर भगवान का विरह मुला दिया है और पचमकाल को चीये काल के समान बना दिया है। यदि आपको अपना कल्याण करना हो तो सब बातों की मूर्खता छोड़कर हर साल अगस्त में क्लास

सगती है और लगेगी, उसमें आवे। ताकि सत्य बात क्या है ? उसको जानकर अपनी आत्मा का माश्रय लेकर घमं की प्राप्ति हो। मेरे विचार मे यदि किसी का कल्याण होना है तो उसमे पूज्य श्री कानजी स्वामी मे ही निमित्तपने की योग्यता है। आपमे पिवत्रता के साथ पुण्य का मेल भी उत्कृष्ट है। याद रहे, होगा अपने से हो, श्री कानजी स्वामी से नहीं। जिनेन्द्र भगवान के घर का रहस्य बतलाने वासा वर्तमान मे मेरे विचार से और कोई दृष्टिगोचर नहीं होता। इसलिए भाई इस कार्य को तुरन्त करो।

- (७) जिसने अपना कल्याण करना हो, उंसे श्री उमास्वामी मग-धान ने जो तत्वार्थसूत्र मे 'सद्द्रव्य लक्षणम् और उत्पादव्यय घोव्य-युक्त सत्" वताया है उसका रहस्य जानना चाहिये। उसकी जानने के लिये ६ द्रव्य, सात तत्व, ४ अभाव, ६ कारक, द्रव्य-गुण पर्याय की स्वतन्त्रता उपादान-उपादेय, निश्चय-व्यवहार, निमित्त नेमित्तिक, त्यागने योग्य मिश्यादर्शन-ज्ञान-चरित्र और ग्रहण करवे योग्य सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चारित्र आदि बातों का सूक्ष्म रीति से अभ्यास करना चाहिये। ताकि प्रत्येक द्रव्य-गुण-पर्याय की स्वतन्त्रता जानकर, अपने त्रिकाली स्वभाव का आश्रय लेकर सुखी होवे। इसके धलावा और उपाय नहीं है।
- (६) अपने कल्याण के लिये पुण्यभाव, पुण्यंकर्म पुण्य की सामग्री तथा परलक्षी ज्ञान की किंछित्-मात्र आवश्यकर्ता नहीं है। एक मात्र तू भगवान आत्मा अनादिअनन्त है ऐसा जाने, उसकी ओर दृष्टि करे। जो भगवान अनादि से शक्तिरूप था, वह पर्याय में प्रगट हो जाता है। इसलिये सम्यक्दर्शनादि प्राप्ति के लिये, पर पदार्थों से शुभाशुभ भावों से बिल्कुल दृष्टि उठाओ। यदि पर का, शुभाशुभ भावों का जरा भी आश्रय रहेगा,तो कभी भी धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। वास्तव में अपूर्ण-पूर्ण शुद्ध पर्याय भी आश्रय करने योग्य नहीं हैं। इसलिये एक मात्र आश्रय करने योग्य अपना भगवान ही हैं।

और प्रगट करने योग्य सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है। ऐसा जानकर स्वभाव का आश्रय ले तो बनादि का सकट मिट जावे और अपने आप का पता चले, तब अपने में स्थिरता, वृद्धि, पूर्णता करके, मोक्ष का पथिक बने।

(६) वालपन खेलकूद मे बीता, जवानी विषयमोगो मे खोई, वृद्धपना णृतकरूप है इसलिए समय रहते चेतो । चेतो ।

असर मानकर निज जीवन को परमव हाय मुलाया।
चान्दी सोने के टुकडो मे, फूला नहीं समाया।।
देख मूढता यह मानव की, उधर काल मुस्काया।
अगले भव में ले चला यहाँ नाम निशान न पाया।।
लाख बात की बात यही, निश्चय उर लाओ।
तोरि सकल जग द्वन्द फन्द, नित आतम घ्याओ।।
त्रिविघ आतम जानके, तज बहिरातम भाव।
होयकर अन्तर आतमा परमातम को घ्याव।।
जयो मन विपयो में रमे, त्यो हो आतम लीन।
शीघ मिले निर्वाण पद, घरे न देह नवीन।।

--कैलाशचन्द्र जैन

(यह पत्र प०जी ने अपने हितैषियों को सोनगढ से ११-७-१६६६ को भेजा था तो हमारे मडल ने इसे अब छठवी बार छापा है ताकि पात्र जीव थोडे में समक्तकर अपना कल्याण कर लेवे।)

# (३२) दशलक्षण धर्म

दशलक्षणी-पर्युषणपर्व वर्ष मे तीन वार (माघ, चैत्र व भाद्र मास मे) आता है। दसलक्षणी पर्युपणपर्व यह आराधना का महान पर्व है। चैतन्य की भावना पूर्वक सम्यग्दर्शन ज्ञान-चारित्र की

आराधना या उत्तमक्षमादि धर्मरूप वीतराग भाव की उत्कृष्टरूप से जिपासना, इसका नाम पर्यु पण है। जैसे रतनत्रय के व दशधर्मी के उत्कृष्ट आराधक मुनिवरों है वैसे गृहस्य श्रावकों को भी अपनी भूमि का के अनुसार आशिकरूप से उन सब धर्मी की बाराधना होती है।

ऐसी आराधना की भावना करना, आराधना के प्रति उत्साह बढाना, आराधन जीवों के प्रति बहुमान से वर्तना-इत्यादि सब तरह के उद्यम से आत्मा को आराधना में लगाना, यह मुनि व श्रावक सभी का कर्तव्य है। इस लेख के द्वारा हम सबकों ऐसी आराधना की प्रेरणा मिलती रहे-यही भावना है।

#### १. उत्तमक्षमा धर्म की आराधना

उत्तम छिमा जहाँ मन होई, अन्तर वाहिर शत्रु न कोई।।
श्रेणिक राजा ने घोर उपसर्ग करने पर भी श्री यशोधर मुनिराज
स्वरूप जी आराधना ने डिगे नहि, क्षमाभाव धारण करके श्रेणिक को
भी धमंश्राप्ति का आर्शीवाद दिया।

दूसरी और श्रेणिक राजा ने भी धर्म की विराधना का अनन्त कोध परिणाम छोडकर सम्यर्ग्शन में धर्म की आराधना प्रगट की; यह भी उत्तमक्षमा की आराधना का एक प्रकार है।

कोष के वाह्य प्रसग उपस्थित होने पर भी, रत्नत्रय को दृढ आराधना के वल पर कोष की उत्पत्ति नहीं होने देना और वीतराग-भाष रहना, असहा प्रतिकूलता आने पर भी आराधना ने भग नहीं होने देना-वह उत्तम क्षमा की आराधना है। ऐसी क्षमा के आराधक सन्तों को नमस्कार हो।

#### २. उत्तम मार्दद धर्मकी आराधना

उत्तम मार्दव विनय प्रकार्शे, नाना भेंद ज्ञान सब भासे।। ध्यानस्थ वाहुवली के चरणों में आकर भरत चक्रवर्ती ने पूजन किया तो भी वाहुवली ने गर्व न करके निजन्यान में तत्पर होकर तत्क्षण ही केवल ज्ञान उपजाया। निर्मल भेदज्ञान से जिसने सारे जगत को अपने से भिन्न स्वप्नवत् देख लिया है, और जो आत्मभावना में तत्पर है उस को जगत के किसी भी पदार्थ में गर्व का अवकाश ही कहा है ? रत्नत्रयकी आराधना में ही जिसका चित्त तत्पर है ऐसे मुनि भगवतों को चक्रवर्ती नमस्कार करें तो भी मान नहीं होता, और कोई तिरस्कार करें तो दीनता भी नहीं हीती; ऐसे निर्मान मुनि भगवतों को नमस्कार हो।

पचपरमेष्टी सादि घर्तात्मा गुणीजनो के प्रति बहुमान पूर्वक भवनयप्रवर्तन यह भी मादंव घर्म का एक प्रकार है।

#### ३. उत्तय आर्जव धर्म की आराधना

उत्तम आर्जव कपट मिटावे, दुरगित त्याग सुगित उपजावें। जो भवभ्रमण से भयभीत है और रत्नत्रय की आराधना में तत्पर हैं ऐसे मुनिराज को अपनी रत्नत्रय की आराधना में लगे हुए छोटे या बड़े दोष को छिपाने की वृति नहीं होती, किन्तु जैसे माता के पास में बालक सरलता में सब कह दें वैसे गुरु के पास जाकर अत्यन्त सरलता से अपना सर्वदोप प्रगट करते हैं, और इस प्रकार अति सरल परिणाम से आलोचना करके रत्नत्रय में लगे हुए दोपों को नष्ट करते हैं। एव गुरु वगैरह के उपकार को भी सरलता से प्रसिद्ध करते हैं। ऐसे मुनिवरों को उत्तम आर्जवधर्म की आराधना होती है। ऐसे आर्जव-

#### ४. उत्तम शौचधर्म की आराधना

वर्म के आराधक सन्तो को नमस्कार हो।

उत्तम शौच लोभ परिहारी, सतोषी गुन रतन भडारी।। उत्कृष्टतया लोभ के त्यागरूप जो निर्मल परिणाम वही उत्तम शौचधर्म है। भेद ज्ञान के द्वारा जगत के समस्त पदार्थी से जिसने अपने आत्मा को भिन्न जान लिया है, देह को भी अत्यत जुदा जान-कर उसका भी ममत्व छोड दिया है, और पित्रत्र चैतन्यतत्त्व की आराधना में जो तत्पर है ऐसे मुनिवरों को किसी भी परद्रव्य के ग्रहण की लोभवृत्ति नहीं होती,भेदज्ञानरूप पित्र जल से मिथ्यात्वादि अधुचीकों घो डाली हैं, वह शौचधर्म के आराधक है। अहा, जगत के समस्त पदार्थी संवधी लोभ को छोड करके, मात्र चैतन्य को साधने में ही तत्पर ऐसे यह शौचधर्मवत मुनिवरों को नमस्कार हो।

#### ४. उत्तम सत्यधर्म की आराधना

उत्तम सत्य बचन मुख बोलं, सो प्राणी ससार न होलं।
मुनिराज वचनविकल्य को छोड करके सत्स्वभाव को साधने में
तत्पर है, और यदि वचन बोले भी तो वस्तुस्वभाव के अनुसार
स्वपर हितकारी सत्यवचन हो बोलते है; उसको सत्यधर्म की आराधना
होती है। मुनिराज सन्यग्ज्ञान से वस्तुस्वभाव जान करके उसी का
छपदेश देते है, श्रोताजन आत्मज्योति के सन्मुख हो और उनका
अज्ञान दूर हो वैसा उपदेख देते हैं। और आप स्वयं भी आत्मज्योति
मे परिणत होने के लिये हचत रहते है। ऐसे उत्तम सत्यधर्म के आरा
धक सन्तो को नमस्कार हो।

#### ६. उत्तम संयस धर्स की आराधना

उत्तम संजम पाले आता, नर भव सकल करें ले साता। भगवान रामचन्द्र जी मुनि होकर के जव निज स्वरूप को साक्ष रहे थे तब, प्रतीन्द्र हुए सीता के जीवने उन्हें डिगाने की अनेक चेष्टाए की, लेकिन रामचन्द्र जी अपने उत्तम सयम की आराधना में दृढ रहें और केवलज्ञान प्रगट किया।

वैसे ही श्रावकोत्तम श्री सुदर्शन शेठ को प्राणान्त जैसा प्रसण

उपस्थित होने पर भा वह अपने सयम मे दृढ रहे, और आगे वढकर यूनि होकर केवलज्ञान पाया।

अतर्मु ख होकर निज स्वरूप मे जिसका उपयोग गुप्त हो गया है ऐसे मुनिवरो को स्वप्न मे भी किसी जीव को हनने की वृत्ति या इन्द्रियविपयो की वृत्ति नहीं होती, उन उत्तम सयम के आराधक मुनिवरों को नमस्कार हो।

#### ७. उत्तम तप धर्म की आराधना

उत्तम तप निरवांछित पाल, सो नर करम शत्रु को टाले। शत्रु जयगिरि के ऊपर घ्यानरत पांडव भगवन्तों को घग घगते अग्नि के उपद्रव होने पर भी वे अपने घ्यानरूप तप से डिंगे नहीं। वैसे ही चैतन्य घ्यान में रत बाहुबली भगवान ने एक वर्ष तक अडिगता से शीत-घाम व वर्षा के उपसर्ग सहे, चैतन्य के घ्यान द्वारा विषय— कषायों को नष्ट किया, और चैतन्य के उग्र प्रतपन से केवलज्ञान प्रगट किया। घोर उपसर्ग होने पर भी पार्श्वनाथ तीर्थंकर निज स्वरूप के घ्यानरूप तप से नहीं डिंगे, न तो उन्होंने धरणेन्द्र के ऊपर राग किया ओर न कमठ के प्रति द्वेष, वीतराग होकर केवलज्ञान प्रगट किया। इस प्रकार स्वसन्मुख उपयोग के उग्र प्रतपन से कर्मी को भस्म करने वाले उत्तम तप्धमं के आराधक सन्तों को नमस्कार हो।

#### द. उत्तम त्याग धर्य की आराधना

उत्तम त्याग करै जो कोई, भोग भूमि-सुर-शिव सुख होई।

'में शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ, देहादि कुछ भी मेरा नहीं' इस प्रकार सर्वत्र ममत्व के त्यागरूप परिणाम से चैतन्य मे लीन होकर मुनिराज उत्तम त्याग घर्म की आराघना करते हैं।

श्रुत का व्याख्यान करना, साधर्मीओ को पुस्तक, स्थान या सयम के साधन आदि देना वह भी उत्तम त्याग का प्रकार है, कोई मुनिराज उत्तम नवीन शास्त्र पढ रहा हो, और दूसरे मुनिराज में वह शास्त्र की उत्कठा देखे तो तुरन्त ही बहुमान के साथ वह शास्त्र उनको सम-पंण करते हैं,—यह भी उत्तम त्याग का एक प्रकार है। सर्वत्र ममत्व को त्याग कर, सर्व परभाव के त्याग स्वरूप ज्ञान स्वभाव की आराधनए में तत्पर उत्तम त्यागी मुनिवरों को नमस्कार हो।

#### दे. उत्तम आकिचन्य धर्म की आराधना

उत्तम आकिचन व्रत घारे, परम समाधि दशा विसतारै।
भेदज्ञान के बस से सर्वत्र ममत्व छोडकर चैतन्य भावना में रल होने वाले मुनिराज, शास्त्रों के गहरे रहस्य का ज्ञान दूसरे मुनिक्षों को भी बिना सकोच देते हैं; सिंह आकर के शारीर को खा जाय तो भी देह का ममत्व नहीं करते। चक्रवर्ती भरत जैसे क्षणभर में पट्खड़ का वैभव छोडकर के ज्ञाता स्वभाव के सिवाय कुछ भी मेरा नहीं — ऐसी अकिचन भावनारूप परिणत हुए।

'शुद्ध ज्ञान दर्शनमय एक आत्मा ही मेरा है, इसके सिवाय अन्य कुछ भी मेरा नहीं'—'ऐसे भेद ज्ञान के बल से देहादि समस्त परद्रव्यों मे, रागादि समस्त परभावों में ममत्व का परित्याग करके जो अकिचन भावना में तत्पर हैं ऐसे उत्तम आकिचन्य धर्म के आराधक मुनिवरों को नमस्कार हो।

### १०. उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना

उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावै, नर सुर सहित मुक्ति पद पावै। जिस सीता जी के विरह मे पागल जैसे ही गये थे वहीं सीता द्वारा ललचाये जाने पर भी भगवान रामचन्द्र जी विषय भोगों में सलचाये नहीं व उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना में लीन होकर के सर्वज्ञ परमातमा हुए।

घर्मात्मा जयकुमार देवीयो के द्वारा भी ब्रह्मचर्य से डिगे नहीं,

धर्मात्मा शेठ सुदर्शन प्राणान्त जैसे प्रसग आने पर भी अपने ब्रह्मचर्य प्रत से डिगे नहीं। रावण के द्वारा अनेक तरह से ललचायी जाने पर भी भगवती सीता अपने ब्रह्मचर्य से नहीं डिगी।

जगत के सर्व विषयों से उदासीन होकर ब्रह्मस्वरूप निजातमा में जिसने चर्या प्रगट की ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य घर्म के आराधक सन्तम् धर्मात्माओं को नमस्कार ही।

### (३३) भगवान महावीर

दीपायली मंगल दीपावली कार्तिक वदी अमावस्या का सुप्रभात सारा भारत आज अनोक्षे आनन्द से यह दीपोत्सव मना रहा है। किसका है यह मगल-दीपोत्सव ?

पावापुरी का पिवत्रधाम हजारो दीपको की जगमगाहट से आज दिव्य शोभा को घारण कर रहा है। वीरप्रभु के चरण समीप वैठ करके भारत के हजारो भक्तजनो वीरप्रभु के मोक्ष गमन का स्मरण कर रहे हैं और उस पिवत्र पद की भावना भा रहे हैं। अहा। घगवान महावीर ने आज ससार बन्धन से छूटकर अभूतपूर्व सिद्धपद प्राप्त किया। अभी वे सिद्धालय मे विराज रहे हैं। पावापुरी के जल-मन्दिर के जपर लोकशिखर पर अपने सिद्धे पद मे प्रभू विराज-मान हैं।

कैसा है यह सिद्धपद ? सन्तो के हृदयपट में उत्कीर्ण यह सिद्धपद । का वर्णन करते हुए श्रो कुन्दकुन्दास्वामी नियमसार में कहते हैं कि—

कमिष्टविजत परम जन्म-जरा-मरणहीन शुद्ध है। ज्ञानादि चार स्वभाव है अक्षय अनाश अछेद्य है।। अनुपम अतीन्द्रिय पुण्यपापिवमुक्त अव्याबाध है। पुनरागमनिवरहित निरालवन सुनिश्चल नित्य है।। मात्र सिद्धदशा में ही नहीं परन्तु इसके पहले ससार अवस्था के -समय मे भी जीवो मे ऐसा ही स्वभाव है, यह दर्शाते हुए नियमसार भे कहते है कि—

जैसे जीवो है सिद्धिगत वैसे ही सब ससारी है। वे भी जनम-सरणादिहीन अरु अष्टगुण सयुक्त है।। अगरीर अरु अविनाश है निर्मल अतीन्द्रिय शुद्ध है। सिद्धलोके सिद्ध जैसे वैसे सब ससारी है।।

प्रभू महावीर ने आज के दिन ऐसा महिमावत सिद्धपद प्राप्त 'किया। कैसा था वह महावीर'''' '''और किस प्रकार से उन्होंने ऐसा सुन्दर सिद्धपद प्राप्त किया ?—कि जिसके आनन्द का उत्सव हजारो दीपको से आज भी सारा भारत मना रहा है ?

हम सबकी तरह वे महावीर भगवान भी एक आत्मा है। हमारी तरह पहले वह भी संसार में थे। अरे<sup>।</sup> वह होनहार तीर्थकर जैसा आत्मा भी जब तक आत्मज्ञान नहिं करता तब तक अनेक भव मे ससार भ्रमण करता है। इस प्रकार भव चक्र मे रुलते रुलते वह जीव रक बार विदेहक्षेत्र में पुडरीकिणी नगरी के मधुवन में पुरुरवा नामक भील राजा हुआ, उस बस्त सागरसेन नामक मुनिराज को देख के पहले तो वह उन्हें मारने की तैयार हुआ, किन्तु बाद में उसकी वनदेवता समभकर नमस्कार किया व उनके शात वचनो से प्रभावित होकर के मासादिक त्याग का वत ग्रहण किया। वत के प्रभाव से पहले स्वर्ग का देव हुआ, फिर वहाँ से अयोध्यापुरी मे भरतचक्रवर्ती का पुत्र मरीची हुआ; २४वे अन्तिम तीर्थंकर का जीव प्रथम तीर्थंकर का पौत्र हुआ। वहाँ अपने पितामह के साथ-साथ उसने भी दिगम्बरी दोक्षा ती ले ली, परन्तु वह वीतराग-मुनिमार्ग का पालन नहीं कर सका, उनसे भ्रष्ट होकर के उसने मिध्यामार्ग का प्रवर्तन किया। मान के उदय से उसको ऐसा विचार हुआ कि जैन भगदान ऋपभ-दादा ने तीर्थंकर होकर के तीन लोक मे आब्चर्यकारी नामर्थ्य प्राप्त 'किया है वैसे मैं भी अपना स्वतन्त्र मत चलाकर उसका नेता होकर

उनकी तरह इन्द्र द्वारा पूजा की प्रतीक्षा करूँगा, मैं भी अपने दादा की तरह तीर्थंकर होऊँगा। (भावी तीर्थंकर होने वाले द्रव्य मे तीर्थंकरत्व की लहरें जगी।)

एक वार भगवान ऋषभदेव की समा मे भरत ने पूछा: प्रभो । क्या इस सभा मे से भी कोई आपके जैसा तीर्थंकर होगा ? तब भगवान ने कहा—हाँ, यह तेरा पुत्र मरीचीकुमार इस भरतक्षेत्र मे अन्तिम तीर्थंकर (महावीर) होगा। प्रभु की घ्वनि मे अपने तीर्थंकरत्व की वात सुनते ही मरीची को अतीव आतमगौरव हुआ। फिर भी अब तक उसने घर्म की प्राप्ति नहीं की थी। अरे । तीर्थंकर देव का दिव्यध्वित सुन करके भी उसने सम्यक् घर्म को ग्रहण नहीं किया। आतमभान के बिना वह जीव ससार के अनेक भवों मे रुला।

महावीर का यह जीव, मरीची का अवतार पूर्ण करके ब्रह्म-स्वर्ग का देव हुआ। इसके बाद मनुष्य व देव के अनेक भव मे भी मिथ्या-मार्ग का सेवन करता रहा; अन्त मे मिथ्यामार्ग के सेवन के कुफल से समस्त अघोगित मे जन्म धार-धार के त्रस स्थावर पर्यायों में असख्यात वर्षों तक तीव दु ख भोगा। ऐसे परिभ्रमण करते-करते वह आत्मा अतीव कथित व खेदखिन्न हुआ।

अन्त मे असल्यात भवो मे घूम घूम के वह जीव राजगृही मे एक ब्राह्मण का पुत्र हुआ। वह वेद वेदान्त मे पारगत होने पर भी सम्यग्दर्शन से रहित था इसिलये उसका ज्ञान व तप सव व्यर्थ था।
मिथ्यात्व के सेवनपूर्वक वहा से मर करके देव हुआ, वहाँ से फिर
राजगृही मे विश्वनन्दी नामक राजपुत्र हुआ। और वहा एक छोटे से
उपवन के लिये ससार की मायाजाल देख के वह विरक्त हुआ और
सभूतस्वामी के पास जैन दीक्षा ले ली। वहाँ से निदान के साथ आयु
पूर्ण करके स्वर्ग मे गया, और वहाँ से भरतक्षेत्र के पोदनपुर नगरी
मे वाहुवलीस्वामी की वश परपरा मे त्रिपृष्ठ नाम का अर्घचकी
(वासुदेव) हुआ; और तीव्र आरम परिग्रह के परिणाम से अतृष्तपन

से ही मरकर वहाँ से सातवी नरक गया। अरे । उस नरक के घोर दु खो की क्या बात ? ससार भ्रमण में रुलते हुए जीव ने अज्ञान से कौन-कौन से दु ख नहीं भोगे होगे !

महान कष्ट से असस्यात वर्षों की यह घोर नरक यातना की वेदना पूर्ण करके वह जीव गगा किनारे सिंहगिरि के उपर सिंह हुआ, फिर वहां से दधकती अग्नि के समान प्रथम नरक में गया" और वहाँ से निकलकर जम्बुद्धीप के हिमवन पर्वत पर देदीप्यमान सिंह हुआ महावीर के जीवने इस सिंह पर्याय में आत्म लाभ प्राप्त किया। किस तरह वह आत्म लाभ पाया—यह प्रसंग पिंडये—

एकबार वह सिह कूरता से हिरन को फाडकर खाता था। उसी समय आकाश माग से जाते हुए दो मुनियो ने उसको देखा और 'यह जीव होनहार अन्तिम तीर्थकर है' ऐसे विदेह के तीर्थकर के वचन का स्मरण करके, दयावश आकाशमार्ग से नीचे उतर के, सिंह को धर्म सम्बोधन करने लगे. अहो, भव्य मृगराज । इसके पहले त्रिपृष्ठबासु देव के भव में तूने वहुत से वाछित विषय भोगे, एवं नरक के अनेक विध घोर दुख भी अशरण रूप से आकन्द कर करके तुने भोगे, उस षस्त चहू आर शरण के लिए तूने पुकार की किन्तु तूझ कही भी शरण न मिला। अरे ! अव भी तूँ कूरतापूर्वक पाप का उपार्जन क्यो कर रहा है ? घोर अज्ञान के कारण अब तक तूने तत्वों को नहीं जाना सीर वहुत दुख पाया। इसिलये अब तू शान्त हो और इस दुष्ट परिणाम को छोड । मुनिराज के मधुर वचन सुनते ही सिह को अपने पूर्व भवो का ज्ञान हुआ, नेत्रो से अश्रुधारा बहने लगी परिणाम विशुद्ध हुए। तब मुनिराज ने देखा कि अब इस सिंह के परिणाम शान्त हुआ है और वह मेरी ओर आतूरता से देख रहा है इसलिये अभी अवश्य वह सम्यक्त का ग्रहण करेगा।

ऐसा सोचकर मुनिराज ने पुरुरवा भील से लेकर के अनेक भव दिखा करके कहा कि रे शार्द लराज । अबदशवे भव मे तूं भरतक्षेत्र का तीर्थं कर होगा—ऐसा हमने श्रीघर तीर्थं कर के मुख से सुना है। इसिलये हे भव्य । तू मिथ्यामार्गं निवृतहो और आत्म हितकारी ऐसे सम्यक्माग मे प्रवृत हो।

महावीर का जीव सिंह मुनिराज के ववन से तुरन्त ही प्रति-बोधित हुआ। उसने अत्यन्त भिवन से वारवार मुनियों की प्रदक्षिणा की और उनके चरणों में नम्रीभूत हुआ। रौद्ररस के स्थान में तुरन्त ही शान्त रस प्रगटकिया। और उसने तत्क्षण ही सम्यक्त्वप्राप्त किया इतना ही नहीं, उसने निराहारव्रत भी घारण किया। वहा ! सिहका शूर वीरपना सफल हुआ। शास्त्रकार कहते हैं कि उस समय उसने ऐसा घार पराक्रम प्रकट किया कि यदि तिर्थच पर्याय में मोक्ष होता तो अवश्य ही वह मोक्ष पा जाता ! सिहपर्याय में समाधिमरण करके वह सिहकेतु नाम का देव हुआ।

वहाँ से घातकी खण्ड के विदेह क्षेत्र में कनकोज्वल नाम का राजपुत्र हुआ, अब धमं के द्वारा वह जीव मोक्ष की नजदीक में पहुंच रह था। वहा वैराग्य से सयम धारण करके सातवे स्वर्ग में गया। वहा से साकेतपुरी (अयोध्या) में हरिपेण राजा हुआ और सयमी होकर के स्वर्ग में गया। फिर धातको खण्ड में पूर्व विदेह की पुडरी-किणी नगरी में प्रियमित्र नाम का चक्रवर्ती राजा हुआ क्षेम कर तीर्थंकर के सान्तिध्य में दीक्षा ली श्रोर सहस्रार स्वर्ग में सूर्यप्रभदेव हुआ। वहाँ से जबुद्धीय के छत्तरपुर नगर में नन्दराजा हुआ और दिक्षा लेकर उत्तम सयम का पालन कर, ११ अग का ज्ञान प्रगट करके, दर्शन-विश्वद्धि प्रधान सोलह भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म बाधा और ससार का छेद किया, उत्तम आराधना सहित अच्युपस्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में इन्द्र हुआ।

वहाँ से चयकर महावोर का वह महान आत्मा, भरत क्षेत्र में वैशाली के कुण्डलपुर के महाराजा सिद्धार्थ के यहाँ अन्तिम तीर्थकर के रूप मे अवतरित हुआ—प्रियकारिणी माता के यह वर्द्ध मान पुत्र ने चैत्र शुक्ल १३ के दिन इस भरतभूमि को पावन की। इस वीर वर्द्ध - मान वाल तीर्थंकर को देखते हो सजय व विजय नाम के दो मुनियों का सन्देह दर हुआ, इससे प्रसन्न होकर उन्होंने 'सन्मितनाय' नाम दिया। मगम नाम के देव ने भयकर सर्प का रूप घारण करके उस बालक की निर्भयता व वीरता की परीक्षा करके भित्त से 'महावीर' नाम दिया। तीस वर्ष की कुमार वय मे तो उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ और ससार से विरक्त होकर के अगहन कृष्णा दश्मी को वे स्वय दीक्षित हुए। उसको मुनिदशा मे उत्तम खीर से सबसे प्रथम आहार दान कुलपाक नगरी के कुल राजा ने दिया। उज्जैन नगरी के वन मे रुद्र ने उनके ऊपर घार उपद्रव किया, परन्तु ये वीर मुनिराज निज घ्यान से किचित भी न डिगे सो नही डिगे। इससे नम्रीभूत हो रुद्र ने स्तुति की व अतिवीर (महाति महावीर) ऐसा नाम रक्खा।

कौसाम्बी नगरी मे बन्धनग्रस्त सती चन्दन वाला को ये पाँच मगल नाम धारक प्रभू के दर्शन होते ही उनकी वेडी के बन्धन तुर्त टूट गये और उसने परम भित्त से प्रभू को आहारदान दिया। साढ़े वारह वर्ष मुनि दशा में रह करके, वैशाख शुक्ला दशमी के दिन सम्मेदिशखर जी तीर्थ से करीब १० मील पास में जृम्भिक गाँव की ऋजुकूला सरिता के तीर पर क्षपक श्रेणी चढकर प्रभू ने केवलज्ञान प्रगट किया। वे अरहत भगवान राजगृही के विपुलाचल पर पधारे।

६६ दिन के बाद, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा से दिव्यध्विन द्वारा घर्मामृत की वर्षा प्रारम्भ की; उसे झेलकर इन्द्र भूति गौतम आदि अनेक जीवो ने प्रतिवोध पाया। वीर नाथ की धर्म सभा मे ७०० तो केवली भगवत थे, सब मिलके १४०००मुनिगण व ३६०००अजिकाये थी। एक लाख श्रावक व तीन लाख श्राविकाये थी असख्य देव व सख्यात तियँच थे। तीस वर्ष तक लाखो करोडो जीवो को प्रतिवोध के वीर प्रभू पावापुरी नगरी मे पधारे। वहा के उद्यान मे योग निरोध करके विराजमान हुए, व कार्तिक वदी अमावस्या के सुप्रभात मे परम सिद्धपद को प्रगट करके सिद्धालय मे जा विराज, उस सिद्ध प्रभू को नमस्कार हो।

अर्हन्त सव ही कर्म के कर नाश इस हो रीति सो, उपदेश भी उसका ही दे, सिद्धि गये नमू उनको ॥ २॥ श्रमणो जिनो तीर्थंकरो सब सेय एक ही मार्ग को, सिद्धि गये, नमू उनको, निर्वाण के उस मार्ग को ॥ १६६॥ (प्रवचनसार)

भगवान महावीर ने जब मोक्षगमन किया उम वक्त अमावस्या की अन्धेरी रात होने पर भी सर्वत्र एक चमत्कारिक दिव्य प्रकाश फैल गया था और तीनो लोक के जीवो को भगवान के मोक्ष का आनन्दकारी समाचार पहुच गया था। देवेन्द्रो व नरेन्द्रो ने भगवान की मुक्ति का बड़ा भारी उत्सव किया,अमावस की अन्धकारमय रात्रि करोडो दीपको से जगमगा उठी। करोडो दीपो की आवली से मनाया गया वह निर्वाणमहोत्सव दीपावलो पर्व के रूप मे भारत भर मे प्रसिद्ध हुआ। ईस्वी सन् से भी पूर्व ५२७ वर्ष पहले बना हुआ यह प्रसग आज भी हम सब आनन्द के साथ दीपावली पर्व के रूप मे आनन्द से मानते हैं। दीपावली यह भारतवर्ष का सर्व मान्य आनन्द-कारी धार्मिक पर्व है।

ऐसे इस दीपावली पर्व के मगल प्रसग पर वीर प्रभु की आत्म सावना को याद करके हम भी उस वीरपथ पर चले एव आत्मा मे रत्नत्रय दीप जगाकर अपूर्व दीपावली पर्व मनावे यही भावना है। जय महावीर—जय महावीर

### (३३) आत्मस्वरूप की यथार्थ समझ

### सुलभ है

अपना आत्मस्वरूप समझना सुगम है, किन्तु अनादि से स्वरूप के अनाभ्यास के कारण कठिन मालूम होता है। यदि कोई यथार्थ रूचि-पूर्वक समझना चाहे तो वह सरल है। चाहे कितना चतुर कारीगर हो तथापि वह दो घडी मे मकान तैयार नहीं कर सकता, किन्तु यदि आत्मस्त्र क्ष्य की पहचान करना चाहें तो वह दो घडी में भी हो सकती है। आठ वर्ष का वालक एक मन का वोभ नहीं उठा सकता, किन्तु यथार्थ समक्त के द्वारा आत्मा की प्रतीति करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। आतमा पर द्रव्य में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, किन्तु स्व-द्रव्य में पुरुषार्थ के द्वारा समस्त अज्ञान का नाश करके, सम्यक्ज्ञान को प्रगट करके केवलज्ञान प्राप्त कर सकता है। स्व परिणमन में आत्मा सम्पूर्ण स्वतन्त्र है, किन्तु पर में कुछ भी करने के लिए आत्मा में किचित्मात्र सामर्थ्य नहीं है। आत्मा में इतना अपार स्वाधीन पुरुषार्थ विद्यमान है कि यदि वह उल्टा चले तो दो घडी में केवलज्ञान प्राप्त करके सिद्ध हो सकता है।

परमागम श्री समयसार जी मे कहा कि—'यदि यह आत्मा अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को पुद्गलद्रव्य से भिन्न दो घडी के लिये अनुभव करे (उनमे लीन हो जाय। परिपहों के आन पर भी न डिगे तो घातिया कर्मों का नाश करके केवलज्ञान को प्राप्त करके माझ को प्राप्त हो जाय। आत्मानुभव की ऐसी महिमा है, तो मिय्यात्व का नाश करके सम्यग्दर्शन की प्राप्ति का होना सुलभ ही है, इसलिए श्री परमगुरुओं ने इसी का उपदेश प्रधानता में दिया है।'

श्री समय ार-प्रवचनो मे आत्मा की पहिचान करने के लिये वारम्वार प्रेरणा की गई है, यथा—

- (१) चैतन्य के विलासरूप आनन्द को भीतर मे देख । अन्दर के उस आनन्द को देखते ही तू गरीरादि के मोह को तन्द्र ल छोड मकेगा। 'भगिति' अर्थात् भट से छोड़ सकेगा। यह बान सरल है, क्यों यह तेरे स्वभाव की बात है।
- (२) सातवें नरक की अनन्त वेदना मे पडे हुए जीवो ने नी आत्मानुभव प्राप्त किया है, यहाँ पर सातव नरक जैसी तो पीटा नही

है न ? रे जीव । मनुष्यभव प्राप्त करके योना क्यो रोया करता है ? अब सत्तमागम से आत्मा की पहिचान करके आत्मानुभव कर । इस प्रकार समयसार प्रवचनो मे बारम्बार—हजारो बार आत्मानुभव करने की प्रेरणा की है। जैनशास्त्रो का घ्येय बिन्दु ही आत्मस्वरूप फी पहिचान कराना है।

'अनुभवप्रकाश' ग्रन्थ मे आत्मानुभव की प्रेरणा करते हुए कहा है कि कोई यह जाने कि आज के समय मे स्वरूप की प्राप्ति कठिन है, तो समझना चाहिये कि वह स्वरूप की चाह को मिटाने वाला बिहरात्ना है '''। जब फुरसत होती हैं तब विकया करने लगता है। उस समय यदि वह स्वरूप की चर्चा—अनुभव करे तो उसे कौन रोकता है? यह कितने आश्चर्य की बात है कि वह पर परिणाम को तो सुगम और निज परिणाम को विषम समभता है। स्वय देखता है, जानता है तथापि यह कहते हुए लज्जा भी नहीं आनी कि आत्मा देखा नहीं जाता '। जिसका जयगान भव्य जीव गाते हैं, जिसकी अपार महिमा को जानने से महा भव-भ्रमण दूर हो जाता है और परम आनन्द होता है ऐसा यह समयसार अविकार को (भुद्ध आत्म-स्वरूप) जान लेना चाहिये।

यह जीव अनादिकाल से अज्ञान के कारण परद्रव्य को अपना करने के लिए प्रयत्न कर रहा है और शरीरादि को अपना वनाकर रखना चाहता है, किन्तु पर द्रव्य का परिणमन जीव के अधीन नहीं हैं। इसलिये अनादि से जीव के (अज्ञानभाव) के फल मे एक परमाणु भी जीव का नहीं हुआ। अनादिकाल से देहदृष्टि पूर्वक शरीर को अपना मान रखा है किन्तु अभी तक एक भी रज़कण न तो जीव का हुआ है और न होने वाला है, दोनो द्रव्य त्रिकाल भिन्न हैं। जीव पदि अपने स्वरूप को यथार्थ समभना चाहे तो वह पुरुषार्थ के द्वारा अल्पकाल मे समझ सकता है। जीव अपने स्वरूप को जब समझना चाहे तब समभ सकता है। स्वरूप के समझने मे अनन्तकाल नहीं लगता और न दूसरो की आवश्यकता रहती, इसलिये यथार्थ समभ स्लभ है।

यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने की रुचि के अभाव मे ही जीव अनादि-काल से अपने स्वरूप को नहीं समक्त पाया, इसलिये आत्म स्वरूप समक्तने की रुचि करों और ज्ञान करों, ऐसा वीतरागी सन्तों का उपदेश हैं।
[वस्तु विज्ञानसार से]

# (३४) पाप का बाप कौन है।

(अनुवादक--पं० मक्खन लाल)

लोभ पाप का बाप बखाना ये सब सुनते आते हैं, उसका एक अनूपम हम तुमको दृष्टान्त सुनाते है। एक विप्र का पुत्र बनारस से पिंढ किर कें आया था, चारो वेद पुराण अठार केठ याद कर लाया था।।१।। तकं छन्द व्याकरण कोष का पूरा पिंडत ज्ञानी था, वैदिक ज्योतिष सामुद्रिक में औरन जिसकी ज्ञानी था। एक दिना नारी यो बोलो प्राणनाथ यहा आयो तो, क्या-क्या पिंडआये काशो से मुक्तको जरा सुनाऔ तो।।२।। बोला तकं छन्द व्याकरणादिक सब ही पिंढ आया हू, हुआ परीक्षोत्तीर्ण सभी में अब्बल नम्बर लाया हू। कहा नारि ने ऐसे कहने से तो मैं नहीं मानू गी, कौन पाप का बाप बताओ तब मैं पिंडत जानूंगी।।३॥ लगे सिटपिटाने पिंडतजी ये तो पढ़ा नहीं मैंने, नहीं किसी ने मुझे सिखाया बात नई पूछी तैने।

बोली नारि इसे पढि आऔ तव पीछे घर मे आना, पढा पाप का बाप न जिसने वो पडित किसने माना ॥४॥-सुनि नारी की बात चला ब्राह्मण पढ़ने विद्यालय मे, किन्तु मिला न पढाने वाला विद्यप्रदेश हिमालय मे। शहर शहर और ग्राम ग्राम मे फिरता फिरता हारा है, एक दिना एक बड़ी चतुर वेश्या ने इसे निहारा है।।।।। करि प्रणाम बोलो बेश्या तुम कौन कहाँ से आये हो, नौजवान सुन्दर खुबसूरत क्यो इतने घवराये हो। सुनि वेश्या की बात विप्र ने सारा किस्सा बतलाया, सव कुछ पढा न पढा पाप का बाप उसे पढने आया ।।६।। -बोली वेश्या ये पुस्तक है मेरे पास पढ़ा दूंगी, आऔ मेरे चौबारे पर अभी तुम्हे समझा दूंगी। तू वेश्या मैं ब्राह्मण होकर तेरे घर नही आऊँगा, चाहै पढू न पढु किन्तु तुभसे शिक्षा नही पाऊँगा।।७॥। नहीं नहीं आऔं भगवन् सौ रुपये भेट चढाऊँगी,
तुम्हे पढाने से मैं पापिनि भी पवित्र हो जाऊँगी। सुनत नाम सौ रुपये का ब्राह्मण को लालच आता है, खट खट खट खट वेश्या के चीवारे पे चढि जाता है।।।।।। ले अव मुझे पढा दे जल्दी वहुत समय न लगाऊँगा, लेकरि सी रुपये की थैली में अपने घर जाऊँगा। अजी जरा कुछ खा तौ लो पोछे मै पाठ पढाऊँगी, सौ रुपये क्या देहु तुम्हे ढाई सौ भेटि चढाऊँगी।।६॥ हाय हाय रडी के घर क्या में खाने को खाऊँगा, घर्म कर्म सब बिगडि जाय दुनियाँ मे भ्रव्ट कहाऊँगा। वोली वेश्या डरी नहीं सूखा सामान मगा दूंगी, आप बनाकर पहले खालो सब मैं पीछे खाऊँगी ॥१०॥

ढ़ाई सो का नाम सुनत लालच की जोली खोली है, विप्र वनाने लगा रसाई तव वेश्या यो बोली है। क्यों करते हो कष्ट हाय करि मैं हि रसोई वनादूंगी, में हो जाउँ पवित्र आज रुपये पाँच सी चढादूँगी।।११॥ ज्ञान नैन फूटे उर के तृष्णा अवियारी छोई है, करि लीनी स्वीकार रसोई वेश्या ने वनवाई है। लाने को वैठा ब्राह्मण वेश्या ने परसी थाली है, भरिकरि एक हजार हमये की थैली आगे डाली है ॥१२॥ योली वेश्या हाथ जोडिकरि एक वचन दे देना जी। मेरे कर से एक ग्रास अपने मुँह में ने नेना जी। कीन पाप का वाप आपको जब ये मबक पढाऊँगी, तव हजार की थैली में चरणों में भेटि चढाउँगी ॥१३॥ देखि यैलिया ब्राह्मण की हो गई भ्रष्ट मित मैली है। कीन देखता है मुझकों ने जाऊँ घर को थैली है। ग्रास उठाया वैश्या ने तब पडित जी मुँह वाया है, दे टुकडा वेच्या ने मुँह पे चाटा एक जमाया है।।१४॥ बोला विप्र अरो वेंब्या मेरे थप्पड क्यो मारा है, लोभ पाप का बाप पढ़ी ये ही तो सबक तुम्हारा है। धन के लालच में फाँसिकरि खाया ते रडी का टुकडा, यही पाप का वाप 'लोभ' जो देता दुनियाँ को दुखंडा ॥१५॥ भैय्या लिजत होय विप्र निज आपे को धिनकारे हैं, हाय हाय यह लोभ पाप का वाप नकेमे डारे है।।

# (३५) साधु ने दुनिया को जूठा दिखला दिया

(पं० मक्खनलाल)

एक पुरुप के सात पुत्र थे छ कुछ नहीं कमाते थे, एक पुत्र धन लाता था तो सब घर वाले खाते थे।

डाके जनी चोरियाँ बेईमानी से घन ठगता था, इसीलिये ये सारे घर वालो को प्यारा लगता था ॥१॥ जेबें कतरि सैंकडो रुपये लाकर घर मे धरता था, भात पिता भाई भावज सारा घर आदर करता था। पुण्योदय से लड़के के इक शब्द कान मे आता है, श्रवण सुखद उपदेश भरा सुनने को बाहर जाता है।।२॥ गली गली गाता फिरता था साधू एक महा गुनिया, भूठी है दुनिया रे बाबा झूठी है सारी दुनिया। भूठे मात पिता सुत भाई झूठी है नातेदारी, झूठा है सब कुटम कबीला झूठी है प्यारी नारी॥३॥ हो प्रसन्न लडके ने पूछा वावा जी क्या गाते हो, खूठी है दुनिया झूठी ये क्या उपदेश सुनाते हो। मेरे सुख मे सुखी समी जन दुख मे दुखिया होते हैं, मेरे हँगने पर सब हँसते रोने पर रो देते हैं॥४॥ मुझे खिलाकर खाते है सव मुझे सुलाकर सोते हैं, मैं स्नान करूँ तो भाई पाँव आनकर घोते है। भावी भोजन लाती है तो नारी नीर पिलाती है, देते पिता अगीस भात करि करि के हवा सुलाती है।।।।।। तुम कहते हो दुनिया झूठी मैं कैसे ये मानूंगा, झूठी मुझे दिखादो तो मैं तुमको सच्चा जानूंगा। बोले साधू रे बच्चे तू जाकर के घर सो जाना, खाना पीना छोड़ खाट पर पड मुर्दा सा हो जाना ॥६॥ आँख मोचकर बोल बन्द कर सॉम घोटकर पड जाना' कोई कितना उलटे पंलटे पर तू खूब अकड जाना। भरनां तू ये साग रात भर प्रात होत में आऊँगा, त्तव तुझको दुनिया है झूठी ये करके दिखलाऊँगा ।।७।।

सुन सावू की बात युवक घर वालो के अजमाने को, वनकर के बीमार खाट परपड़ान खाया खाने को। अरेमरा रेमरा पेट मे दर्द वडा सर फटता है, हाथ पाव टूटे छाती मे घड्कन सास अटकता है।।५।१ यो कह सास घोट चुपका हो पडा मृतक सा वन करके, मरा जानि सारे घर वाले रोते हैं सर धुनि मुनि के। माता पिता रोते तेरे बिन हमको कौन खवावेगा, भावी रोती देवर तुम बिन कौन साडियाँ लावेगा ।।६।। भैया रोते हैं भैया तुम ही तो एक कमाऊ थे। हम सब तो घर बाले तेरे पीछे खाऊ थे। रोती नारी नाथ तुम विन अव जेवर कौन घढावेगा, विना तुम्हारे मुझ दुिखया को घर मे को अपनावेगा ॥१०॥ अरे मरे हम हाय मरे हम यो कह रुदन मचाते हैं, उसी समय वे साधु वहाँ पर वैद्यराज विन आते हैं। कोई इलाज करा लो हम से फीस नही हम लेते हैं, एक खुराक दवा से मुदें को जिन्दा कर देते हैं।।११॥ पडा शब्द कानो मे इनके तुरन्त दीडकर आते हैं, बडी विनय से वैद्यराज को अपने घर ले जाते हैं। हे हकीम जी या तो इस मुद को शीघ्र जिला दीजे, वरना हम मर जाय सभी हलाहल जहर पिला दीजे ॥१२॥ अच्छा कहकर वैद्यराज ने क्या तरकीव निकाली है, लोटा एक मगाकर पानी राख जरा सी डाली है। जो इस लौटे का पानी पीले वो तो मर जावेगा, किन्तु अभी सव के आगे मुर्दा जिन्दा हो जावेगा।।१३।। छुनके छूट गये सबके सुन वैद्यराजकी वानी को, हये सभी चित्राम सरीखें कोई न पीवे पानी का।

छही भ्रात से कहा वैद्य ने जो पानी पो जायेगा, वो तुरन्त मरजाय किन्तु भ्राता जिन्दा हो जायेगा ॥१४॥ सूख गए सुन प्राण छहो के हमसे मरा नही जाता, हम न पियेंगे हरगिज पानी चाहे मरो जियो भ्राता। इसी प्रकार भावजे भी नट गईं छहो जल पीने से, हम नयो सोवे प्राण फायदा नया देवर के जीने से ।। १५॥ अब बारी नारी की आई आई तू मरजा जल पीकर के पति विना तू राड अकेली कहा करेगी जी करके। वोली नारि राड रहकर के ही मै समय बिताऊँगी, पित मरै या जिये मुझे क्या जब मै ही मर जाऊँगी ॥१६॥ माता पिता से कहा वैद्य ने तुमको सुत अति प्यारा है, तुम्ही मरो अव पीकर पानी जीवे पुत्र तुम्हारा है। वहुत जमाना देख लिया अब कहा करोगे जी करके, किन्तु साफ नट गये वैद्य जी हम न मरे जल पीकर के ।।१७॥ एक पुत्र मरता है तो मर जाने दो न हमे कुछ गम, छै बेटो को देख-देखकर जी राजी कर लेगे हम। बोले वैद्य हमी जल पीकर मर जाये तो राजी हो हाँ हाँ हाँ हाँ कहा सभी ने तुम अच्छे वाबा जी हो ॥१८॥ मुस्कराय कर बाबा जी ने हाथ पुत्र पर फोरा है, उठकर देख अरे लडके अब को दुनिया मे तेरा है। उठ कर बैठ गया लडका घर वालो को धिककारा है, सभी मतलबी हो घर वाले झुठा प्यार तुम्हारा है ॥१६॥ झूठी दुनियाँ दिखलाकर के साधु तो जाते हैं, लंडका भी हो लिया साथ तव घर वाले पछताते है। ये दृष्टान्त सभी ससारी जन को ये सिखलाता है, भैंग्या सव सुख के साथी दुख मे कोई काम न आता है ॥२०॥

## भजन संग्रह

## १. ज्ञान दर्पण

चेतन क्यो पर अपनाता है, आनन्दघन तू खुद ज्ञाता है।।टेक।।

श्वाता क्यो करता बनता है, खुद कमबद्ध सहज पटलता है।

सब अपनी घुन में घुनता है, तब कौन जगत में सुनता है।।१॥।

छठ चेत जरा क्यो सोता है, फिर देख ज्ञान क्या होता है।

स्यो पर का बोक्षा ढोता है, क्यो जीवन अपना खोता है।।२॥

पर का तू करता बनता है, कर तो कुछ भी नहीं सकता है।

घह विश्व नियम से चलता है, इसमें नहीं किसी का चलता है।३॥

जो परका असर मानता है, वह घोखा निश्चय खाता है।

जब जबरन का विष जाता है, तब सहज समक्ष में आता है।।।।

जो द्रव्य द्वारे आता है, वह जीवन ज्योति जगाता है।

सुखधाम चिन्तामणिज्ञाता है, आनन्द अनुभव नित पाता है।।।।।

## २. चेतावनी

स्वतः परिणमित वस्तु के, क्यो करता बनते जाते हो।
कुछ समभ नही आती तुमको, नि सत्व बने ही जाते हो।।१॥
अरे कीन निकम्मा जग मे है, जो पर का करने जाता हो।
सब अपने अन्दर रमते है, तब किस विघ करण रचाते हो।।२॥
वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वही कर्ता है।
फिर मालिक के मालिक बनकर, क्यो नीति न्याय गमाते हो।।३॥
सत् सब स्वय परिणमता है, वह नही किसी की सुनता है।
यह माने बिन कल्याण नहीं, कोई कैसे ही कुछ कहता हो।।४॥

#### ३. द्यानतराय

हम ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। तन सबध सकल परिवारा, सो तन हमने जाना न्यारा॥१॥ पुण्य उदय सुख की बढ़वारा, पाप उदय दुख होत अपारा।
पुण्य-पाप दोऊ ससारा, मैं सब देखन जाननहारा।।२।६
में तिहुँ जग तिहुँ काल अकेला, पर सजोग भया भव मेला।
धितिपूरी कर खिर-खिर जाहि, मेरे हर्ष शोक कछु नाहि।।३।६
रागभावतें सज्जन जाने, द्वेप भावतें दुर्जन मानें।
राग-द्वेष द्वोऊ मम नाहि, द्यानत मैं चेतन पद माहि।।४।६
४. कीर्तन

हू स्वतत्र निश्चल निष्काम, जाता दृष्टा आतम राम। में वह हू जो है भगवान, जो में हू वह है भगवान। अन्तर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान।।१। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान। किन्तु आश वश खोया ज्ञान, बना भिकारी निपट अजान।।२।। सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रूष दुख की खान। निजको निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान।३। जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम। राग त्याग पहुँचूं निजधाम, आकुलता का फिर क्या काम। होता स्वय जगत परिणाम, में जगका करता क्या काम। दूर हटो परकृत परिणाम, जायकभाव लखूं अभिराम।।।।

#### ५. बुधजन

हमको कछु भय ना रे, जान लियो ससार।।टेक।। जो निगोद ने सो ही मुक्तमे, सो ही मोक्ष मफार। निश्चयभेद कछू भी नाही, भेद गिनै ससार।।१॥ परवश ह्वं आपा विसारि के, राग दोष को घार। जीवत मरत अनादि काल ते, यौं ही है उरझार।।२॥ जाकरि जैसे जाहि समय मे, जे होता जा द्वार। सो विन है टिर है कछु नाहि, करि लीनी निरधार।।३॥ अगनि जरात्रे पानी बोत्रे, विछुरत मिलत अपार, सो पुद्गल रूपी-मैं बुधजन सबको जानन हार।।४॥

## ६. भैया

जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, विन देख्यो होसो नहीं क्यो ही काहे होत अधीरा रे ॥१॥ समयो अंक वढँ निह घटसी, जो सुख दुख की पीरा रे, तू क्यो सोच करें मन कूडो, होय बज्र ज्यो हीरा रे ॥२॥ लगं न तीर कमान वान कहू, मार सके नींह मीरा रे, तूं सम्हारि पौरुप-बल अपनो, सुख अनन्त तो तीरा रे ॥३॥ निश्चय घ्यान घरहु वा प्रभु, को जो टारे भव की भीरा रे, "भैया" चेत घरम निज अपनो, जो तारे भवनीरा रे ॥४॥

#### ७ दौलतराम

अरे जिया । जग घोले की टाटी ।।टेक।।
- झूठा उद्यम लोग करत है, जिनमे निश्चदिन घाटी ।।१।।
जान तूम कर अन्ध वने है, आखिन वांघी पाटी ।।२।।
- निकल जांयगे प्राण छिनक मे, पडी रहैगी माटी ।।३।।
- दौलतराम समक मन अपने दिल की खोल कपाटी ।।४।।

#### द. द्यानतराय

न्अव हम आतम को पहचाना जी ।।टेक।। जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजत, तैसा घट में जाना जी ।।१।। देहादिक पर द्रव्य न मेरे, मेरा चेतन वाना जी ।।२।। -'द्यानत' जो जाने सो स्याना, निहं जाने सो दिवाना जी ।।३।।

## ६ दोलतराम

हम तो कबहु न निज घर आये।
'पर घर फिरत वहुत दिन बीते, नाम अनेक घराये।।टेक।।
पर पद निजपद मान मगन ह्वं, पर परिणति लिपटाये।
शुद्ध बुद्ध सुखकन्द मनोहर, चेतनभाव न भाये।।१।।
नर पशु देव नरक निज जान्यो, परजय बुद्धि लहाये।
अमल अखड अतुल अविनाशी, आतम गुण नहिंगाये।।२।।

यह बहु भूल भई हमरी, फिर कहा काज पछिनाये।
'दौल' तजी अजहू विषयन को, सत् गुरु वचन सुहाये।।३।।

## १०. भागचन्द्र

जीवन के परिनामनिकी यह, अति विचित्रता देखहुज्ञानी ।।टेका। नित्य निगोदमाहितै कढिकर, नर परजाय पाय सुखदानी । समिकत लिंह अतर्मु हूर्तमे, केवल पाय वरै शिवरानी ।।१।। मुनि एकादश गुणथानक चिंह, गिरत तहातें चित भ्रमठानी । भ्रमत अर्घपुदूगल परिवर्तन, किचित् ऊन काल परमानी ।।२।। निज परिनामनिकी सभाल मे, तातै गाफिल हवै मत प्रानी । बंघ मोक्ष परिनामनिहीसो, कहत संदा श्रीजिनवरवानी ।।३।। सकल उपाधिनिमित भावनिसो, भिन्नसुनिज परनितको छानी । ताहि जानि रुचि ठानहोहु थिर, 'भागचद' यह सीख सथानी ।।४।।

## ११. दौलतराम

आतम रूप अनुपम अद्भुत, याहि लखै भविसघु तरो। टेका अल्पकाल मे भरत चकघर, निज आतम को घ्याय खरो। केवलज्ञान पाय मिव बोधे, तति छन पायो लोक शिरो।।१।। या विन समझे द्रव्य लिंग मुनि, उग्र तपन कर भार भरो। नवग्रीवक पर्यन्त जाय चिर, फेर भवार्णव माहि परो।।२।। सम्यय्दर्शन ज्ञान चरन तप, येहि जगत मे सार नरो। पूरव शिवको गये जाहि अब, फिर जै है यह नियत करो।।३।। कोटि ग्रन्थ को सार यही है, ये ही जिनवानी उचरो। 'दौल' घ्याय अपने आतम को, मुक्तरमा तव वेग वरो।।४।।

## १२. भागचन्द

आतम अनुभव आवै जब निज, आतम अनुभव आवै। और कछू न सुहावै, जब निज आतम अनुभव आवै।।टेका। रस नीरस हो जात ततिन्छन, अक्ष विषय नींह भावै।।१॥ 1 344 )

गोष्टी कथा मुतूहल विघटै, पुद्गल प्रीति नसावै। रागदोष जुग चपल पक्षजुत, मन पक्षी मर जा ॥२॥ मानानन्द सुधारस उमगै, घट अन्तर न समावै। 'भागचन्द' ऐसे अनुभव के, हाथ जोरि सिर नावै॥३॥

#### १३. भागचन्द

घन्य घन्य है घडी आजकी, जिनघुनि श्रवन परी।
तत्व प्रतीति भई अन मेरे, मिथ्यादृष्टि टरी।।टेक।।
जडते भिन्न लखी चिन्मूरत, चेतन स्वरस भरी।
अहकार ममकार बुद्धि पुनि, परमे सब परिहरी॥१॥
पाप पुन्य विधि वध अवस्था, भासी अति बुख भरी।
धीतराग विज्ञानभावमय, परिनित अति विस्तरी॥२॥
चाह-दाह विनमी वरसी पुनि, समता मेधभरी।
बाढी प्रीति निराकुल पदसा, 'भागचन्द' हमरी॥३॥

## १४. दौलतराम

आपा निह जाना तूने, कैसा ज्ञानघारी रे।।टेक।।
देहाश्रित करि किया आपको, मानत शिवमगचारी रे।।१॥
निज-निवेद विन गोर परीपह, विफल कही जिनसारी रे।।२॥
शिव चाहे तो द्विविविकमं तै, कर निजपरनित न्यारी रे।।३॥
'दौलत'जिननिजभाविपछान्यो, तिन भवविपत विढारी रे।।४॥

## १५. दौलतराम

चिन्मूरत दृग्धारीकी मोहि, रीति लगत है अटापटी ।।टेक।। बाहिर नारिककृत दुख भोगे, अन्तर सुखरस गटागटी। रमत अनेक सुरिन सग पै तिस, परनितते नित हटाहटी ।।१।। ज्ञानिवराग शक्तिते विधिफल, भेगत पै विधि घटाघटी। सदनिवासी तदिप उदासी, ताते आस्रव छटाछटी।।२।। जे भवहेतु अबुधके ते तस, करत बन्धकी भटाभटी। नारक पश् तिय पढ विकलत्रय, प्रकृतिनकी ह्वं कटाकटी।।३।।।

सयम घर न सकै पै सयम, धारन की उर चटाचटी। तासु सुयश गुनकी 'दौलत' के, लगी रहै नित रटारटी।।४॥

#### १६. न्यामत

आप मे जब तक कि कोई आपको पाता नहीं।
मोक्षके मन्दिर तलक हरिगज कदम जाता नहीं। टेक।
देद या पुराण या कुरान सब पढ बीजिये।
आपके जाने बिना मुक्ति कभी पाता नहीं।।१।।
हरिण खुशबू के लिये दौड़ा फिरे जगल के बीच।
अपनी नाभी में बसे उसको नजर आता नहीं।।२।।
भाव-करुणा कीजिये ये ही घरम का मूल है।
जो सतावे और को वह सुख कभी पाता नहीं।।३।।
जानपै 'न्यामत' तेरे हैं मोह का परदा पड़ा।
इसलिये निज आत्मा तुभको नजर आता नहीं।।४।।

#### १७. न्यामत

समिकत-बिन फल नहीं पावोगे, नहीं पावोगे पछितावोगे ॥टेक ॥

चाहे निर्जन तप करिए, बिन समता दुख दाहोगे ॥१॥ मिण्या मारग निश दिन सेवो, कसे मुक्ती पात्रागे ॥२॥ पत्थर नाव समन्दर गहरा, कसे पार लघावोगे ॥३॥ झूठे देम गुरु तज दीजे, नही आखिर पछतावोगे ॥४॥ न्यामत' स्यादवाद मन लावो,यासे मुक्ती पावोगे ॥४॥

#### १८ शिवराम

समक्त मन वावरे, सब स्वारथ का ससार ॥टेक॥ हरे वृक्ष पर तोता बैठा, करता मोज वहारी। सूखा तरुवर उड गया तोता, छिन ने प्रीति विसारी॥१॥ ताल पाल पर किया वसेरा, निर्मल नीर निहारा।
लखा सरोवर सूखा जब ही, पखी पख पसारा॥२॥
पिता पुत्र सब लागे प्यारे, जब लो करे कमाई।
जो नही द्रव्य कमाकर लावे, दुश्मन देत दिखाई॥३॥
जव लग स्वारथ सघत है जासे,तव लग तासो प्रीति।
स्वारथ भये वात न वूझे, यही जगत की रीति॥४॥
अपने अपने सुख को रोवे, मात पिता सुत नारी।
घरे ढके की वूभन लागे, अन्त समय की वारी॥४॥
सभी सगे शिवराम गरज के,तुम भी स्वारथ साघो।
नर तन मित्र मिला है तुमको, आतम हित बाराघो॥६॥

#### १६. भागचन्द

परिनित सव जीवनकी तीन भाँति वरनी।
एक पुण्य एक पाप, एक राग हरनी ।।टेक।।
तामे शुभ अशुभ अध, दोय करें कर्म वध।
वीतराग परिनित ही, भवसमुद्र तरनी।।१।।
जावत शुद्धोपयोग, पावत नाही मनोग।
तावत ही करन जोग, कही पुण्य करनी।। २।।
त्याग शुभ किया कलाप, करो मत कदाच पाप।
शुभ मे न मगन होय, शुद्धता न विसरनी।।३।।
ऊँव ऊँव दशा धारि, चित प्रमादको विडारि।
ऊँवली दशाते मित, गिरो अधो धरनी।।४।।
'भागचन्द' या प्रकार, जीव लहै सुख अपार।
याके निरधार स्याद्—वाद को उचरनी।।४।।

## २०. भागचन्द

जीव तू ! भ्रमत सदीव अकेला, सग साथो कोई नहिं तेरा ।टेक। अपना सुख दुख आपिंह भुगते, होय कुटुम्ब न भेला । स्वार्थ भयें सब विछुर जात हैं, विघट जात ज्यो मेला ॥१॥ रक्षक कोई न पूरन ह्वं जव, आयु अन्त की, वेला।
फुटत पारि बधत नीह जैस, दुद्धर जल को ठेला ।। २ ।।
तन धन जोवन विनिश जात ज्यो, इन्द्रजाल का खेला।
'भागचन्द' इमि लिख कर भाई, हो सतगुरु का चेला।। ३ ॥

## २१. वीर भगवान

सब मिलके आज जय कहो, श्री वीर प्रभु की।
मस्तक झुका के जय कहो, श्री वीर प्रभु की।।१॥
विद्नो का नाश होता है, लेने के नाम से।
माला सदा जपते रहो, श्री वीर प्रभु की।।२॥
झानी वनो दानी बनो, बलवान भी बनो।
अकलक सम बन जय कहो, श्री वीर प्रभु की।।३॥
होकर स्वतत्र धर्म की, रक्षा सदा करो।
निर्भय बनो अरु जय कहो, श्री वीर प्रभु की।।४॥
तुमको भी अगर मोक्ष की, इच्छा हुई है दास।
उस वाणी पर श्रद्धा करो,श्री वीर प्रभु की।।४॥

## २२ वस्तु स्वभाव

वस्तु स्वभाव समभ नही पाता, कर्ता घरता वन जाता। स्व को भुलकर पर अपनाता, मिथ्यापन का यह नाता।।१।। सहज स्वभाव समझ मे आता, करना घरना मिट जाता। स्व सो स्व और पर सो पर है,सम्यक्षपन का यह नाता।।२।। रोके रुकता लाये आता, घक्के से जाता है कौन। अपनी अपनी सहज गुफा मे, सभी द्रव्य है पर से मौन :।।३।।

#### २३. भागचन्द

सत निरन्तर चिन्तन ऐसे, आतम रूप अवाधित ज्ञानी ॥ठेका। रागादिक तो देहाश्रित हैं, इनतें होत न मेरी हानि। दहनदहत जिमि सदन न तद्गत, गगन दहन ताकी विधिठानी ॥१॥ वरणादिक विकार पुद्गल के, इनमे निह चैतन्य-निशानी।
यद्यिप एक क्षेत्र अवगाही, तद्यिप लक्षण भिन्न पिछानी॥२॥
मैं सर्वाग पूर्ण ज्ञायक रस, लवण खिल्लवन लीला ठानी।
मिलो निराकुलस्वाद न यावत, तावत परपरणतिहितमानी॥३॥
भागचन्द निरद्वन्द निरामय, मूरित निश्चय सिद्ध समानी।
नित अकलक अवकसक बिन, निर्मल पक बिना जिमि पानी॥४॥

२४. फीतंन

में ज्ञानानन्द स्वभावी हूँ, में ज्ञानानन्द स्वभावी हूँ ॥टेक॥
में हूँ अपने में स्वय पूर्ण, परकी मुक्तमें कुछ गन्ध नहीं ।
में अरस अहंगे अस्पर्जी, परसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं ॥१॥
में राग-रंग से भिन्न भेद से, भी में भिन्न निराला हूं ।
में हूँ अखन्ड चैतन्य पिण्ड, निज रंस में रमने वाला हूं ॥२॥
में ही मेरा कर्ता धर्ता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं ।
में मुक्त ने रमने वाला हूं, पर में मेरा विश्वाम नहीं ॥३॥
में शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परणित से अप्रभावी हूं ।
आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व, में ज्ञानानन्द स्वभावी हूं ॥४॥

२४.

नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा करने आया।
तुम जैसा बनने के कारण, शरण तुम्हारी आया।।टेक।।
पच इन्द्रिय का लक्ष्य कर्लें, मैं इस अग्नि में स्वाहा।
इन्द्र नरेन्द्रों के बैभव की, चाह कर्लें में स्वाहा।
तेरी साक्षी से अनुपम, मैं यज्ञ रचाने आया।।१॥
जग की मान प्रतिष्ठा को भी, करना मुभको स्वाहा।
नही मूल्य इस मन्द भाव का, वत तप आदि स्वाहा।
वीतराग के पथ पर चलने, प्रण लेकर मैं आया।।२॥
करे जग के अपग्रब्दों को, करना मुभको स्वाहा।
परलक्षी सब ही वृत्ती को, करना मुभको स्वाहा।
अक्षय निरकुश पद पाने, और पुण्य लुटाने आया।।३॥

न्तुमतो पूज्य पूजारी मैं, यह भेद करूँगा स्वाहा। बस अभेद में तन्मय होना, और सभी कुछ स्वाहा। अब पामर भगवान बने, ये भीख मागने आया।।४॥ नाथ तुम्हारी पूजा में सब, स्वाहा करने आया। तुम जैसा बनने के कारण, शरण तुम्हारी आया।।४॥

## २६. केवलचन्द

खर्म बिना बावरे तून मानव रतन गँवाया ॥टेक॥
कभी न कीना आत्म निरीक्षण कभी न निज गुण गया।
पर परणित से प्रीती बढाकर काल अनन्त बढाया ॥१॥
थह ससार पुण्य—पापो का पुण्य देख ललचाया।
दो हजार सागर के पीछे काम नहीं यह काया॥२॥
यह ससार भव समुद्र है बन विषयो हरषाया।
ज्ञानी जन तो पार उतर गये मूरख रुदन मचाया॥३॥
यह ससार ज्ञेय द्रव्य है आत्म ज्ञायक गाया।
कर्ता बुद्धि छोड दे चेतन नहीं तो फिर पछताया॥४॥
यह ससार दृष्टि की माया अपना कर अपनाया।
"केवल" दृष्टि सम्यक् करले कहान गुरु समकाया॥४॥

#### २७. द्यानतराय

धिक । जीवन सम्यक्तव विना ॥टेक॥
दान-शील-तप-त्रत-श्रुतपूजा, आतमहेतु न एकगिना ॥१॥
ज्यो विन, कन्त कामिनी शोभा, अबुजविनसरवरज्यो सूना।
जैसे विना एकडे विन्दी, त्यो समिकत विन सरव गुना ॥२॥
जैसे भूप विना सब सेना, नीव विना मदिर चुनना।
जैसे चन्द विहूनी रजनी, इन्हे आदि जानो निपुना ॥३॥
देव जिनेन्द्र, साधु गुरु करुना, धर्मराग व्योहार भना।
निहन्ते देवधरमगुरु आतम, 'द्यानत' गहिमनवचनतन ॥४॥

२८

मेरे मन मन्दिर मे आन पद्यारो सीमधर भगवान ॥टेकाः भगवन तुम आनन्द समोवर, रूप तुम्हारा महा मनोहर। निश्चदिन रहे तुम्हारा घ्यान, पधारो सीमन्वर भगवान ॥१॥ सुर किन्नर गणधर गुण गाते, योगी तेरा घ्यान लगाते। गाते प्रभु तेरा यश गान, पघारी सीमन्घर भगवान ॥२॥ जो तेरी शरणागत आया, तूने उसको पार लगाया। तुम हो दयानिधि भगवान, पधारो सीमधर भगवान ॥३॥ भक्तजनो के कष्ट निवारे, आप तिरे हमको भी तारे। कीजे हमको आप समान, पद्यारो सीमवर भगवान ॥४॥ आये हैं अब शरण तिहारी, पूजा हो स्वीकार हमारी। तुम हो करुणा-दयानिघान, पंघारो सीमंघर भगवान ॥१॥ रोम-रोम पर तेज तुम्हारा, भू-मण्डल तुमसे उजियारा। रिव-गिश तुम से ज्योतिमान,पंघारो सीमन्धर भगवान ॥६॥

## २६. तर्ज-तुम से लागी लगन"

मेरे चैतन्य घन, नित्य निज मे मगन, प्यारे आतम भूल तुम नयो भटकते निजातम ॥टेक॥

ज्ञान दर्शन है लक्षण तुम्हारा, जानना देखना काम प्यारा। षुद्ध ज्ञाता प्रभो, षुद्ध दृष्टा विभो, प्यारे आतम,

भूल तुम क्यो भटकते निजातम ॥१॥ सर्व गतियो को पाउन सेन्यारे,सब विभावो को कर करके टारे। ज्ञान से सर्वगत, पर मे किचित न रत, प्यारे आतम

भूल तुम क्यो भटकते निजातम ॥२॥ पक्ष-व्यवहार से तुम अज्ञानी, पर न रहते सदा ही कुज्ञानी। सिद्ध सम हो सदा, जड न होगे कदा, प्यारे आतम भूल तुम क्यो भटकते निजातम ॥३॥ ज्ञान हो ज्ञान मे नित्य रहते, शुद्ध ज्ञायक हो निज मे विचरते P पर से मिलते नही, पर को छूते नहीं, प्यारे आतम भूल तुम वयो भटकते निजातम ॥४॥

जग मे जीवात्मा तुम कहाते, होके परमात्मा भी सुहाते। सोचो समभो सुघी, हो रहे क्यो कुघी, प्यारे आतम भूल तुम क्यो भटकते निजातम।।।।।

मोक्ष जिस-जिसने शीतल है पाया, हेतु शाश्वत शरण तू कहाया। मेरे आनन्दघन, हे निराकुल सदन, प्यारे आतम भूल तुम क्यो भटकते निजातम ॥६॥

30

आशाओं का हुआ खातमा, दिली तमन्ना घरी रही। वस परदेशी हुआ रवाना, प्यारी काया पडी रही ।।टेक।। करना-करना आठो पहर ही मूरख कूक लगाता है मरना-मरना मुझे कभी नहीं, लपज जवाँ पर लाता है।। पर सब ही मरने वाले है, झंडी न किसी की खडी रही ।।१।। एक पडित जी पत्रिका लेकर, गणित हिसाब लगाते थे। समय काल तेजी मदी की, होनहार बतलाते थे।। आया काल चले पडितजी, पत्री कर मे घरी रही।।२॥ एक वकील आफिस मे बैठे, सोच रहे यो अपने दिल। फला दफा पर बहस करूँगा, पाइट मेरा वडा प्रवल।। इघर कटा बारट मौत का, कल की पेशी पडी रही ॥३॥। एक साहब वैठे दुकान पर, जमा खर्च खुद जोड रहे। इतना लेना इतना देना, बड़े गौर से खोज रहे।। काल बली की लगी चोट, जब कलम कान मे टकी रही ॥४॥ इलाज करने को इक राजा का, डाक्टर जी तैयार हुए। विविध दवा औजार साथ ले, मोटर कार सवार हुए।। आया वक्त जलट गई मोटर, दवा बोक्स मे भरी रही।।।।।।

जैटिलमैन घूमने को एक, वक्त शाम को जाता था। भाच चार थे दोस्त साथ मे, वातें वडी वनाता था॥ स्त्रगी जो ठोकर गिरे वावूजी, लगी हाथ मे घडी रही॥५॥ हाँ-हाँ कितना क्या करूँ में, इस दुनिया की अजव गति। भेया आना और जाना है, फर्क नहीं है एक रति॥ सम्यक्तव प्राप्त किया है जिसने, वस उसकी ही खरी रही॥६॥

## ३१ तर्ज-दिल लूटने बाले "

आत्म नगर मे ज्ञान ही गगा, जिसमे अमृत वासा है। सम्यक्दृष्टि भर भर पीवे, मिथ्यादृष्टि प्यासा है ॥टेक॥ -सम्यक्दृष्टि समता जल मे नित ही गोते खाता है। मिथ्योदृष्टि राग द्वेष की, आग मे झुलसा जाता है।। समता जल का सिचन कर ले, जो सुख शान्ति प्रदाता है।।१।। पुण्य भाव को धर्म मानकर, के ससार वढाता है। रागबन्धकी गुत्थीको यह, कभीन सुलक्षा पाता है।। जो शुभ फल मे तन्मय होता, वह निगोद को जाता है।।२॥ भरमे अहकार तू करता, पर का स्वामी बनता है। -इसीलिये ससार बढाकर, भव सागर मे रूलता है॥ एक बार निज आतमरस का, पान करना हे ज्ञाता है।।३॥ कोघ मान माया छलनी, नित प्रति ही तुभको ठगती हैं। मिथ्या रूपी चोर लुटेरो ने, आतमनिधि लूटी है।। जगा रही अध्यातम वाणी, अरू जिनवाणी मोता है ॥४॥ मानुष अब दुर्लभ ये पाकर, आतम ज्योति जगानी है। -ज्ञान उजेले में आ करके, अपनी निधि उठानी है।। है तू शुद्ध निरजन चेतन, शिव रमणी का वासा है।।।।।। जिसने अपने को नही जाना, पर को अपना माना है। मैं में करता चला आ रहा, दुख पर दुख ही पाना है॥ दया आतम पर करो सहज ही, अजर अमर तू जाता है॥६॥

#### ३२.

उठ मूरख रूदन मचाया, सपने मे राजपद पाया ॥टेका। 🗇 प्क ईंट सिरहाने रख कर, सोय गया पृथ्वी पर पडकर। मुदे चैन से नैन स्वपन में देखी अद्भूत माया, सपने मे ॥१॥ देखा एक शहर अति भारो, कोट किलो और महल अटारी। प्रजा वहाँ की मिलकर सारी, इसको नृपत बनाया, सपने मे ॥२॥ बैठ तस्त पर हुदम करे अब, आजा माने सारे भूपत। छत्र चँवर सिर दुरे देख, तब नृप हर्पाया, सपने मे ॥३॥ वरी नार सुन्दर सुखदायी, चक्रवत सब सम्पत्ति पाई। भोगत भोग अनेक चैन मे, लाखो वर्ष गँवाया सपने मे "॥४॥ एक दिन राजसभा में बैठे, दे मुख ताव मूंछ को ऐठे। इतने मे कोई राहगीर ने, उसको आन जगाया, सपने में ।।।।।। आँख खुली जब देखा जगल, कहाँ गये वो सारे मगल। राजपाद सब ठाट वाट पल, भरमें कहा समाया, सपने मे ।।६॥ हाय-हाय कर रोवन लागा, ले खुरपा मारन को भागा। -मूरख पथी तेने मेरी खोय, दई सबरी माया, सपने मे ।।७।। ऐंसे ही जानो जगसपना, पर द्रव्य को न मानो अपना। मक्खन क्यो भरमाया, सपने मे राजपद पाया ॥ ।। ।।

## ३३. तर्ज-दिल लूटने वाले \*\*\*

स्वास स्वास में सुमिरन करले, करले आतम ज्ञान रे।
न जाने किस स्वास में बाबा, मिल जाये भगवान रे।।टेक।।
अनादिकाल से भूला चेत्न, निज स्वरूप का ज्ञान रे।
जीव देह को एक गिने बस, इससे तू हैरान रे।।
शुभ को शुद्ध मानकर प्राणी, भ्रमत चर्जुगित माहि रे।।१।।
कभी नरक में हुआ नारकी, कभी स्वर्ग में देव रे।
कभी गया तिर्यंव गित में, कभी मनुज पर्याय रे।।
चौरासी में स्वांग घरे पर, किया न भेद विज्ञान रे।।२॥

भारी भूल भई अब सोचो, सतगुरु रहे जगाय रे। यह अवसर यदि चूक गया तो, बार-बार पछतात रे।। सत को समभो समिकत घरलो, होगा जग से पार रे॥३।०

#### 38

समिकत नीव नहीं डाली चेतन, चारित्र महल वनेगा कैसे।
ज्ञान घ्यान का नहीं है गारा, मन स्थिर चित्त होगा कैसे।।टेक।।
स्वानुभूतिनारी नहीं व्याहीं, कुलवित्तगुणखानित्ररोमणि।
सहज स्वभावी पुत्र चतुष्टय, गुण अमलान मिलेगा कैसे।।१॥
एक भाव से कभी न देखा, अनन्त गुण परिवार अनोखा।
खड-खड में उलभ रहें हों, अखडता तो मिलेगी कैसे।।२॥
राग की आगलगी निजघर में, तुम देखों अपने अन्तर में।
समता जल मचित नहीं कीना, राग की आग वृद्धेगी कैसे।।३॥
सिथ्या मत का चढा जहर तों, अमृतरस छलकेगा कैसे।
दुख को सुखकर मान रहें हों, हलाहल विष को पीय रहें हो।।४॥
अनुभव रस को कभी न चाखा, एक बार अतर नहीं झाँका।
इस कारण से मिला न अबतक, ज्ञानसुद्या को पाओंगे कैसे।।४॥
करुणा निज की कभी न आई, पर की नित ही दया कराई।
श्रद्धा के अकुर नहीं आये, चारित्र फल तो पकेगा कैसे।।६॥

#### 국 보.

ज्ञानी जीव निवार भरम तम, वस्तु स्वरूप विचारत ऐसे ॥देक॥ सुत तिय बन्बु घनावि प्रकट पर, ये मुफते हैं भिन्न प्रदेशे। इनकी परिणति हैं इन आश्रित, जो इन भाव परिनवे वैसे ॥१॥ देह अचेतन चेतन मे इन, परिनति होय एक सी कैसे। पूरन गलन स्वभाव घरे तन, मैं अज अचल अमल नभ जैसे ॥२॥ पर परिणमन न डब्ट अनिष्ट न, वृथा रोगरूष द्वन्द भये से। नसे ज्ञान निजफसे बन्ध मे, मुक्ति होय समभाव लये से ॥३॥ विषय चाह दवदाह नशे निंह, बिन निज सुधा सिन्धु में पैसे। अब निज बैन सुने श्रवजन तैं, मिट विभाय कम्ब विधि तैसे ॥४॥ 'ऐसा अवसर कठिन पाय अब, निज हित हैत विलम्बन करे से । 'यछनावी बहु होय सयाने, चेतन 'दोलत' जुटो भव भय मे ॥४॥

## ३६. शिवराम

जाना निह निज आत्मा, ज्ञानी हुए तो नया हुये।

च्याया नहीं गुद्ध आत्मा, च्यानी हुए तो नया हुये।।

यन्य सिद्धान्त पढ लिये, शाल्यों महान वन गये।

आत्मा रहा विहरातमा, पिंडत हुए तो नया हुए ॥१॥

'पच महान्नत आदरे, घोर तपस्या भी करी।

मन की कपायें ना मरी, साधु हुए तो नया हुए ॥२॥

माला के दाने हाथ में, मनुआ किरे वाजार में।

मन की न माला किरे, जिपया हुये तो नया हुए ॥३॥

गाकर वजाकर नाचकर, पूजा भजन सदा किये।

'निज घ्येय को सुनिरों नहीं, भिनत हुए तो नया हुए ॥४॥

मान वडाई कारने, दाम हजारों परचते।

'भाई तो भूखों मरे, दानी हुये तो गया हुए ॥४॥

करें न जिनवर दर्श की, सेनन करें अभक्ष को।

'दिल में जरा दया नहीं, जैनी हुये तो गया हुए ॥६॥

वृष्टि न अन्तर फेरते, अीगुन पराये हेरते।

'शिवराम' एक ही नाम के, सामर हुए तो नया हुए ॥७॥

#### ३७. गजल

तन नहीं छूता कोई चेनन निकल जाने के बाद।
फेंक देते फूल ज्यों खुजबु निकल जाने के बाद ॥टेका।
आज जो करते किलोलें खेलते हैं साथ में।
कल डरेंगे देख तन निरजीव हो जाने के बाद ॥१॥
वात भी करते नहीं जो आज धन की ऐंठ में
वे मौंगते आये नजर तकदीर किर जाने के बाद ॥२॥

पाँव भी घरती पे जिसने है कभी रखे नही।
वन मे भटकते वो फिरे आपत्ति आ जाने के बाद ।।३।।
घोलते जव लौं सगे हैं चार पैसा पास मे।
नाम भी पूछे नही पैसा निकल जाने के बाद ।।४।।
स्वार्थ प्यारा रह गया, असली मुहब्बत उठ गई।
भूल जाता माँ को बछडा पय निकल जाने के वाद ।।४।।
भाग जाता हस भी निरजल सरोवर देखकर।
छोड देते वृक्ष पक्षी पत्र भड़ जाने के बाद ।।६।।
लोग ऐसे मतलबी फिर क्यो करे विश्वास हम।
बाल डरता आग से इक बार जल जाने के बाद ।।७।।
इस अथिर ससार मे क्यो मग्न कुन्दन हो रहा।
देख फिर पछतायेगा असम्थं हो जाने के बाद ।।5।।

## ३८. तर्ज-एक परदेसी मेरा' '

कुन्द-कुन्द आचार्य कह गये जो निज आत्म को घ्यायेगा।
पर से ममता छोडेगा, निश्चय भव से तिर जावेगा ।।टेक।।
किया काड मे धर्म नही है, पर से धर्म नही होगा नही होगा।
निज स्वभाव के रमे बिना नही, किंचित धर्म कभी होगा कभी
होगा।।

शुद्ध चेतना रूप जीव का धर्म वस्तु मे पायेगा, पर से ।।१।। निज स्वभाव के साधन से ही,सिद्ध प्रभु वन जावेगा,बन जावेगा। बाह्य भाव शुभ-अशुभ सभी से, जग मे गोते खावेगा, गोते खावेगा।।

शाग द्वेष परभाव तजेगा, वो निश्चय मुख पायेगा,पर से ....।।३॥ पर पदार्थ नही खोटा चोखा, नही सुख दुख देने वाला, देने वाला। इष्ट-अनिष्ट की मान्यता से ही, मूर्ख भटकते मतवाला. मतवाला।।

सभी जीव निज पर विवेक से शुद्ध चिदानन्द पायेगा,पर से '''।।४॥ ३६. भैया

फसै मत विषयों में मन कहना मेरा मान ॥ टेक ॥
मैथुन इन्द्रों के वश हस्ती, शुठी हथिनी लिख होय मस्ती ।
पड़े गड़े में बान, फसे मत विषयों में मन कहना मेरा मान ॥१॥
रसना के वश मछली आवे, काँटे से निज कठ छिदावे ।
खोवें अपनी जान, फसे मत विषयों में मन कहना मेरा मान ॥२॥
भीरा सूघन हेत सुगन्धी, बैठि कमल में होता बन्दी ।
मूढ गँवावें प्राण, फसे मत विषयों में मन कहना मेरा मान ॥३॥
नयन विषय वश होय पतगा, दीपक माहि जलावे अगा ।
तजें प्राण अज्ञान, फसे मत विषयों में मन कहना मेरा मान ॥४॥
कर्ण विषय वश सर्प विषिन में, बीन सुनत हर्ष निज मन में ।
गहें शिकारी बान, फसे मत विषयों में मन कहना मेरा मान ॥४॥
एक-एक वश हम दुख पानें, तो पाँचों की कौन चलावे ।
समिक अरे नादान, फसे मत विषयों में मन कहना मेरा मान ॥६॥
'भैया' पाँचों को जो त्यागे, विषय भोग में कभी ना लागे ।
बो ही पुरुष महान, फसे मत विषयों में मन कहना मेरा मान ॥७॥

80

समय उठ चेत रे चेन, भरोसा है नही पल का। खडी मुख फाडकर मृत्यु, भरोसा है नही पल का। ॥टेक॥ वालपन खेल मे खोया, जवानी नीद भर सोया। बुढापे मे बढी तृष्णा हुआ, नही बोक्स भी हलका॥१॥

प्रभु का नाम नहीं लीना, उमर सारी वितादी यूं।
बुलावा मौत का आया, चखों सब स्वाद निज फलका ॥२॥
सिफारिश भी नहीं चलती, किसी की मौत के आगे।
राम रावण बली हारे, पता जिनका न था बल का ॥३॥
विजय गर मृत्यु पर चाहो, करों निज आत्म का चिन्तन।
ज्ञान का दीप जागेगा, दिखेगा मार्ग शिवपुर का ॥४॥

## ४१. भैया

परदेशी प्यारे ! कौन है देश तुम्हारा ॥ टेक ॥ कौन असल मे गाम तुम्हारा, कौन जगह घर द्वारा । कीन तुम्हारे मात पिता हैं, करो रूप विस्तारा ॥ १॥ असल्य प्रदेशी गाँव हमारा, सम्यन्दर्शन द्वारा । ज्ञाता-दृष्टा मात-पिता मम, अनन्त गुण परिवारा ॥ २॥ अवगुण अपने आप सुधारो, गुरू का लेय सहारा । और न कोई मित्र जगत में, पार लगावन हारा ॥ ३॥ देख दोप निज दूर करो सब, रहो कपट से न्यारा । अहँकार आने नही पावे, समझो तभो किनारा ॥ ४॥ विषय-कपाय हैं दुश्मन सारे, करो न प्रेम पसारा । भोग-भोगना मुख स्वरूप का, सुखाभास पर घारा॥ ४॥ घन्य भाग सब नर नारी का, पाया नर भव प्यारा । आतम का उपदेश सुनाते, 'भया' करो सुधारा ॥ ६॥

#### ४२ घानतराय

खातम अनुभव करना रे भाई, आतम अनुभव करना रे।
जब लों भेदभाव नही उपजें, जन्म मरण दु स भरना रे।।टेक।।
आतम पढ नव तत्व वसाने, व्रत तप सयम धरना रे।
आतम ज्ञान बिना निह कारज, योनी सकट परना रे।।१।।
सकल ग्रन्थ दीपक हैं भाई, मिण्यातम को हरना रे।
कहा कहे ते अन्ध पुरूप को, जिन्हें उपजना मरना रे।।२॥

## ( १३७ )

'घानत' जे भव सुख चाहत हैं, तिनको यह अनुसरना रे। सोऽह ये दो अक्षर जप के, भवोदिधि पार उतरना रे॥३॥ ४३. न्यामत

सदा सन्तोष कर प्राणी, अगर सुख से रहया चाहे।
घटा दे मन की तृष्णा को, अगर अपना मला जाहे ॥टेका।
आग मे जिस कदर ईघन, पड़ेगा ज्योति ऊँची हो।
बढ़ा मत लोभ की तृष्णा, अगर दुख मे बचा चाहे ॥१॥
वही घनवान है जग मे, लोभ जिसके नही मन मे।
वह निर्धन रक होता है, जो पर घन को हरा चाहे॥२॥
दुखी रहते हैं वे निश्चित्व, जो आरत घ्यान करते हैं।
न कर लालच अगर, आजाद रहने का मजा चाहे॥३॥
बिना मांगे मिले मोती, 'न्यामत' देख दुनिया मे।
भीख मांगे नही मिलती, अगर कोई गहा चाहे॥४॥

ጸጸ

मेरा आज तलक प्रभु करुणापित थारे चरणो मे जियरा गया ही नही। मैं तो मोह की नीद मे सोता रहा मुझे तत्वो का दरस भया नही। ।टेका। मैंने आतम बुद्धि बिसार दई, और ज्ञान की ज्योति विगाड लई। मुझे कर्मो ने ज्यो त्यो कसा ही लिया, थारे चरणो मे आन दिया ही नहीं।।१॥ प्रभु नरको मे दु.ख मैंने सहे, नही जायें प्रभु अब मुफसे कहे। मुझे छेदन भेदन सहना पड़ा, और खाने को अन्न मिला ही नहीं।।२॥

मैं तो पशुओं मे जाकर के पैदा हुआ, मेरा और भी दुख वहाँ ज्यादा हुआ। 'किसी मांस के भक्षी ने आन हता, मुभ दीन को जाने दिया ही नही ॥३॥ मै तो स्वर्गों मे जाकर देव हुआ, मेरे दुःख का वहाँ भी न छेद हुआ, में तो आयुको यूँ ही बिताता रहा, मैंने सयम भार लिया ही नही।।४॥ प्रभु उत्तम नरभव मैंने लहा, क्षीर निशदिन विषयो मे लिप्त रहा। माता पिता प्रियजन ने मुझे, चैन तो लेने दिया ही नही।।५॥ मैंने नाहक जीवो का घात किया, और पर घन छलकर खोश लिया। मेरी औरो की नारी पे चाह रही, मैंने सत तो भाषण दिया ही नही।।६॥ मैं तो मोह की नीद मे सोता रहा, मैंने आतम दरस किया नही। मीं तो कोध की ज्वाला मे भस्म रहा, र्मेने शान्ति सुघा रस पिया ही नही।।७॥ जिनवर प्रभु अब सुनिये तो जरा, भेरा पापो से डरता है जियरा। खडा थारे चरणो मे ये दास चसन, मैंने और ठिकाना लिया ही नही।।।।।

आपको भूल बैठा जरा लोभ मे, पर मे दृष्टि लगाना गजब हो गया। राज वैभव मिला इन्द्री सुख भी मिला

तुझको तत्व समझना गजब हो गया ॥१॥

दुर्लभ मानुष जन्म पाके हे आत्मन, तुभको ज्ञानी कहाना गजब हो गया। आत्म शक्ति बराबर है हर जीव मे,

सच्चे ज्ञान का होना गजब हो गया ॥२॥

मिथ्याभाव को लेकर स्वर्ग गया, वहाँ माला मुरक्ताना गजब हो गया।

चारो गति मे गया सुख कही न मिला,

सम्यग्दर्शन का पाना गजब हो गया ॥३॥

अपने मडल मे भिनत का भाव जगा, सच्चे देव गुरु का समागम मिला। मेरे आतम मे आनन्द की लहरें उठी,

सच्चे दर्शन का पाना सुगम हो गया ॥४॥

## ४६. (तर्जं तुम्हीं मेरे मन्दिर)

न समझो अभी भित्र कितना अघेरा, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा ॥टेक॥

गई सो गई मत गई को बुलाओ, नया दिन हुआ है नया डग बढाओ। न सोचो न लाओ बदन पर मिलनता, तुम्हारे करो मे है कल की सफलता।।

जली ज्योति बन कर ढकेला अधेरा, जभी जाग जाओ तमी है सवेरा॥१॥

पियो मित्र शोले समझ करके पानी, दुखो ने लिखी है सुखो की कहानी।

नही पढ सका कोई किस्मत का कासा, नही जानत कब पलट जाये पासा ॥

चल जो मिला मजिलो का बसेरा, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा॥२॥ व्याथायें मिलें तो उन्हें तुम दुनारो, प्रगति प्रेम में मिले तो पुकारो। दु खो की सदा उम्र छोटी रही है, सदा धम मुखा को ही बीती रही

सदा पतभरों में वहारों को टेरा, जभी जाग जाओ तभी है सबेरा।।३॥
गुरुदेव के द्वारा नया दिन मिला है, जो निवियां विखरती वो लूटो
हमेशा।

अनेक ग्रन्थ मधन से हीरा निकला, तुम जीहरी वन करके कर दो उजाला॥

जरा भूल की तो नरक में वसेरा, जभी जाग जाओ तभी है सबेरा॥४॥

न समको मित्र किनना अधेरा, अभी जाग जाओ अभी है सवेरा।
४७. (राजमल पर्यया)

जब तक मिथ्यात्व हृदय में है, ससार न पल भर कम होगा।
जब तक परद्रव्यों से प्रतीति भवभार न तिल भर कम होगा।।टेक।।
जब तक शुभ अशुभ को हित समभा, तब तक सबर का भान नही।
निर्जरा कमें ही कैसे हो, जब तक स्वभाव का भान नही।।१॥
जब तक कमों का नाश नही, तब तक निर्वाण नही होगा।
जब तक निर्वाण नही होगा, भव दुख से त्राण नही होगा।।
जब तक तत्वों का ज्ञान नही, तब तक समिकत कैसे होगा।
जब तक सम्यक्त्व नही होगा, तब तक निज हित कैसे होगा।
इसिलिये मुख्य पुरुषार्थ प्रथम, सम्यक्त्व प्राप्त करना होगा।
निज आत्म तत्व के आश्रय से, वसु कर्मजाल हरना होगा।।
विन समिकत वत पूजन अचंन, जप तप सब तेरे निष्फल है।
ससार बध के हैं प्रतीक, भवसागर के ही दलदल हैं।।१॥
(४६ राजमल प्रवेश)

गाड़ी खड़ी रे खड़ी रे तैयार, चलो रे भाई मोक्षपुरी ।।टेक।। सम्यक्षंन टिकट कटाओ, सम्यक्षान सवारो। सम्यक्षारित्र की महिमा से, माडो कर्म निवारो॥१॥ अगर बीच में अटके तो, सर्वार्थ सिद्धि जाओं। तैतीस सागर एक कोटि, पूरब वियोग पाओंगे।।२॥ फिर नर भव से ही यह गाढी, तुमको ले जायेगी। मुक्ति वधु से मिलन तुम्हारा, निश्चित करवायेगी।।३॥ भव सागर का सेतु लांचकर, यह गाढी जाती है। जिसने अपना व्यान लगाया, उसको पहुचाती है।।४॥ यदि चूके तो फिर अमन्त भव, घर घर पछताओंगे। मोक्षपुरी के दर्शन से तुम, वन्चित रह जाओंगे।।४॥

## ४६. (राजमल पवैया)

देखो खडा है विमान महान, चलो रे भाई सिद्धपुरी ।।देका। वायुयान आया है सीट, सुरक्षित अभी करालो । सम्यन्दर्शन ज्ञान चिरत्र, तीनो के पास मगालो ।।१।। नर भव से ही यह विमान, सीघा शिवपुर जाता है । जो चूका वह फिर अनन्त, कालो तक पछताता है ।।२।। रत्नत्रय की बर्यं सभालो, शुद्ध भाव मे जीलो । निज स्वभाव का भोजन लेकर, ज्ञानामृत जल पीलो ।।३।। निज स्वभाव मे जागरुक जो, उनको पहुचायेगा । सिद्ध शिला सिहासन तक जा, तुमको विठलायेगा ।।४।। मुक्ति भवन मे मोक्ष वधु, वर माला पहनायेगी । सादि अनन्त समाधि मिलेगी, जगती गुण गायेगी ।।१।।

## ५०. (राजमल पवैया)

करलो जिनवर की पूजन, आई पवन घडी। आई पावन घडी, मन मावन घडी। टेक।। दुलँभ यह मानव तन पाकर, करलो जिन गुणगान। गुण अनन्त सिद्धो का सुमिरण, करके बनो महान।। १।। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय, मोहनीय अन्तराय। आयु नाम अरू गोत्र वेदनीय, आठो कर्म नज्ञाय।। २।। घन्य घन्य सिद्धों की महिमा, नाश किया ससार।
निज स्वभाव से सिद्ध पद पाया, अनुपम आगम अपार।।३॥
जह से भिन्न सदा तुम चेतन, करो भेद विज्ञान।
सम्यग्दर्शन अगीकृत कर, निज को लो पहचान।।४॥
रत्नत्रय की तरणी चढकर, चलो मोक्ष के द्वार।
घुद्धातम का घ्यान लगाओ, हो जाओ भव पार।।४॥

## ५१ राजमल पर्वया

हमको भी बुलवालो स्वामी, सिद्धों के दरवार में ॥टेक॥ जीवादिक सातों तत्वों की, सच्ची श्रद्धा हो जाये। भेद ज्ञान से हमको भी प्रभु, सम्यकदर्शन हो जाये॥ मिथ्यातम के कारण स्वामी, हम डूबे ससार में॥१॥ आत्म द्रव्य का ज्ञान करें हम, निज स्वभाव में आ जायें। रत्नत्रय की नाव बैठकर, मोक्षभवन को पा जाये॥ पर्यायों को चकाचीन्छ से, बहते हैं मक्सवार में॥१॥

५२. (तर्ज तुम्हीं मेरे मन्दिर ")

स्वय अपना स्वामी, स्वय अपना गुरु,
स्वय उपादेय है, स्वयं उपादेय है।।टेक।।
बहुत जीव देखें कोई सुखी ना,
परम सुख अनुभव कोई करें ना।
स्वानुभव करले अन्तर की चीज है,
भेदज्ञान करले भव चला जाय रे।।१।।
बाहर की किया तो एक सी होती है,
सम्यक्दृष्टि की दृष्टि अलग है।
मिथ्यादृष्टि माने मैं सब का करता,
सम्यक्दृष्टि माने मैं सिर्फ ज्ञाता।।२।।
शास्त्र जो लिखे व्यवहार व निश्चय है।
अभूतार्य व्यवहार भूतार्थ निश्चय है।

निरुचय उपादेय है न्यवहार हेय है, नय दुष्टि करले भव चला जाय रे ॥३॥ पूजा भिक्त दया, तप और दान, बिना समझे किये आतम भान। स्व दुष्टि करले अवसर है आया, व्यभिचार छोड दे भव चला जाय रे।।४॥ पचम बीच नाचे ये निर्णय कर तू, चौथा समझले पुरुषार्थं कर तू। प्राप्त की प्राप्ति अवश्य होती है, सन्देह छोड दे भव चला जाय रे।।५।। सयोग जो होता है अपने ही कारण, वियोग जो होता है अपने ही कारण। परद्रव्य का कुछ भी कभी न कर सके तू, कृतीत्व छोड दे भव चला जाय रे ॥६॥ बहुत कान्न बीता धर्म ना पाया, स्वमे धर्मथा पर मे जो माना। चेतन चेततू अवसर है आया, भेदज्ञान करले भव चला जाय रे॥७॥ ५३. (शिवराम)

हे जिनवाणी माता तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम ।
शिवसुखदानी माता तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम । टेका।
तू वस्तुस्वरूप बतावे, अरू सकल विरोध मिटावे।
स्याद्वाद विख्याता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम ।।१।।
तू करे है ज्ञान का मण्डन, मिथ्यात्व कुमारग खण्डन।
तीन जगत की माता तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम ।।२।।
तू लोक अलोक प्रकासे, चर अचर पदार्थ विकासे।
हे विश्व तत्व की ज्ञाता तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम

तू स्व पर स्वरूप सुभावे, सिद्धान्तो का मर्म बतावे।
तू मेटे सर्व असाता तुमको लाखो प्रणाम ॥४॥
शुद्धातम तत्व दिखावे, रत्नत्रय पथ प्रगटावे।
निज आनन्द अमृतदाता तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम
॥४॥

है मात ? कृपा अब कीजे, परभाव सकल हर लीजे।
'शिवराम' सदा गुण गाता तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम
।।६॥

## कविवर बुधजन कृत छहढाला

मगलाचरण

सर्व इच्य मे सार, आतम को हितकार है। नमों ताहि चितघार, नित्य निरंजन जानके॥

अर्थ — जो समस्त द्रव्यो मे सार है एव आत्मा को हित्कार है, ऐसे नित्य निरजन स्वरूप को जानकर उसे चित्त मे घारण करके में नमस्कार करता हू।

भावार्थ—ज्ञानी महापुरुषार्थवान है, क्योंकि वे ससार शरीर और भोगों से अत्यन्त विरक्त होते हैं, और जिस प्रकार कोई माता पुत्र को जन्म देती है, उसी प्रकार यह बारह भावनायें वैराग्य उत्पन्न करती हैं, इसीलिये ज्ञानी इन बारह भावनाओं का चिन्तवन करते हैं। जिस प्रकार वायु लगने से अग्नि एकदम भमक उठती है, उसी प्रकार इन बारह भावनाओं का वारम्बार चिन्तवन करने से समता रूपी सुख बढ जाता है। जब यह जीव आत्म स्वरूप को जानता है तव पुरुषार्थं बढाकर पर पदार्थों से सम्बन्ध छोडकर परमानन्दमयी स्वरूप मे कीन होकर समता रस का पान करता है और अन्त मे मोक्ष सुख प्राप्त करता है।

## १. वित्य भावना

आयु घटे तेरी दिन-रात, हो निश्चिन्त रहो षयो आत। यौवन तन धन फिकर नारि, हैं सब जल बुदबुद उनहारि ॥१॥ अर्थ—हे भाई । तेरी आयु दिन रात घटती ही जा रही है फिर भी तू निश्चत कैसे हो रहा है ? यह यौवन, शरीर, लक्ष्मी, सेवक, स्त्री आदि सभी पानी के बुलबुले समान क्षण भगुर हैं।

भावार्थ—यौवन, मकान, गाय-भेस, धन-सम्पत्ति, स्त्री-पुत्र, घोडा-हाथी, कुटुम्बीजन, नोफर-चाकर तथा पाँच इन्द्रियो के विषय यह सर्व क्षणिक वस्तुयें हैं—अनित्य है। जिस प्रकार इन्द्र घनुष और विजली देखते-देखते ही विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार यह यौव-नादि कुछ ही काल मे नाश को प्राप्त होते हैं, किन्तु एक निज शुद्धात्मा ही नित्य और स्थायी है। ऐसा स्वोन्मुखता पूर्वक चिन्तवन करके ज्ञानी जीव वीतरागता की वृद्धि करता है वह 'अनित्य भावना" है।

#### २. अशरण भावना

पूरण आयु बढे छिन नाहि, विये कोटि धन तीरथ माहि। इन्द्र चक्रपति हू वया करें, आयु अन्त पर वे हू मेरे।।२।। अर्थ—हे भाई । आयु समाप्त होने पर एक क्षण भी बढती नहीं, भले करोडो रुपया धनादि तीर्थों पर दान करो। इन्द्र चक्रवर्ती भी क्या करे ? आयु पूर्ण होने पर वे भी मरते हैं।

भावार्थ—ससार मे जो-जो देवेन्द्र, असुरेन्द्र आदि हैं उन सबका जिस प्रकार हिरन का सिह मार डालता है; उसी प्रकार मृत्यु नाश करता है। चिन्तामणि आदि मणि, मन्त्र-तन्त्र-जन्त्रादि कोई भी मृत्यु से नही बचा सकता। यहाँ ऐसा समभना कि निज आत्मा ही शरण है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई शरण नही है। कोई जीव अन्य जीव की रक्षा कर सकने मे समर्थ नहीं है, इसिलये पर से रक्षा की आशा करना व्यर्थ है। सर्वत्र-सदैव एक निज आत्मा ही अपना शरण है।

आत्मा निरुचय से मरता ही नही है, क्योकि वह अनादि अनन्त है— ऐसा स्वोन्मुखता पूर्वक चिन्तवन करके ज्ञानी जीव वीतरागता की वृद्धि करता है वह ''अञ्चरण भावना'' है।।२।।

## ३. संसार भावना

यो संसार असार महान, सार आप में आपा जान। सुख से दुख, दुख से सुख होय, समता चारों गति नींह कोय।।३॥

अर्थ—हे भाई । इस प्रकार यह ससार अत्यन्त असार है, उसमे अपना आत्मा ही मात्र सार है। ससार मे सुख के पश्चात दुःख एव दुःख के पश्चात सुखरूप आकुलता होती ही रहती है। चारो गितयों में कही भी लेशमात्र सुख शान्ति नहीं है।

भावार्थ — जीव को अशुद्ध पर्याय वह ससार है। अज्ञान के कारण जीव चारो गितयों में दु ख भोगता है और पांच परावर्तन करता रहता है किन्तु कभी शान्ति प्राप्त नहीं करता; इसिलये वास्तव में ससारभाव (शुभाशुभाव) सर्व प्रकार से सार रहित है, उसमें किंचित मात्र सुख नहीं है, क्यों कि जिस प्रकार सुख की कल्पना की जाती है वैसा सुख का स्वरूप नहीं है और जिसमें सुख मानता है वह वास्तव में सुख नहीं है—किन्तु वह पर द्रव्य के आलम्बन रूप मिलनभाव होने से आकुलता उत्पन्न करने वाला भाव है। निज आत्मा ही सुखमय है, उसके ध्रुव स्वभाव में ससार है ही नहीं—ऐसा स्वोन्मुखता पूर्वक चिन्तवन करके ज्ञानी जीव वीतरागता में वृद्धि करता है वह "ससार भावना" है।।३।।

#### ४. एकत्व भावना

अनन्तकाल गित पित दुख लहो, बाकी काल अनन्तो कहो।
सदा अकेला चेतन एक, तो माहीं गुण वसत अनेक।।४।।
अर्थ-हे भाई । इस जीव ने अनादिकाल से चारो ही गितयों में
दुख ही पाया और बाकी अनन्तकाल पर्यन्त चारो गितयों रहने वाली

है। चारो गित मे जीव अकेला ही रहता है। तू चेतन एक है तो भी उसमे अनन्त गुण बसते हैं—सदाकाल विद्यमान रहते हैं।

भावार्थ—जीव का सदा अपने स्वरूप से अपना एकत्व और पर से विभक्तपना है; इसलिए वह स्वय ही अपना हित-अहित कर सकता है—पर का कुछ नही कर सकता। इसलिये जीव जो भी शुभाशुभ भाव करता है उनका आकुलतारूप फल स्वय अकेला ही भोगता है, उसमे अन्य कोई स्त्री, पत्र, मित्रादि सहायक नही हो सकते, क्यों कि वे सब पर पदार्थ हैं और वे सब पदार्थ जीव को जे य मात्र हैं इसलिये वे वास्तव में जीव के सगे सम्बन्धी हैं ही नही। तथापि अज्ञानी जीव उन्हे अपना मानकर दु खी होता है। पर के द्वारा अपना भला-बुरा होना मानकर पर के साथ कर्तृत्व-ममत्व का अधिकार माना है वह अपनी भूल से ही अकेला दु खी होता है। ससार मे और मोक्ष मे यह जीव अकेला ही है—ऐसा जानकर ज्ञानी जोव निज शुद्ध आत्मा के साथ ही सदैव अपना एकत्व मानकर अपनी निरुचय परिणित द्वारा शुद्ध एकत्व की वृद्धि करता है वह "एकत्वभावना" है।।।।।

#### प्र. अन्यत्व भावना

तून किसी का तेरा न कोय, तेरा सुख दुख तुक्त को होय।
याते तुक्तको तू उरघार, पर द्रव्यन ते ममत निवार।।१।।
अर्थ—हे जीव । तू अन्य किसी का नही और अन्य भी तेरा कोई नही है। तेरा सुख दुख तुक्तको ही होता है, इसलिये पर द्रव्य पर भावो से मिन्न अपने स्वरूप को तू अन्तर मे घारण कर एव समस्त पर द्रव्य पर भावो से मोह छोड।

भावार्थ—जिस प्रकार दूघ और पानी एक आकाश क्षेत्र मे मिले हुये हैं, परन्तु अपने-अपने गुण आदि की अपेक्षा से दोनो बिल्कुल भिन्न-भिन्न हैं, उसी प्रकार यह जीव और शरीर भी मिले हुये एकाकार दिखाई देते हैं, तथापि वे दोनो अपने-अपने द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से बिल्कुल भिन्न-भिन्न हैं—कभी एक नही होते। जब जीव और शरीर भी पृथक-पृथक है, तो फिर प्रगट रूप से भिन्न दिखाई देने वाले ऐसे

मोटर गाडी, धन, मकान, बाग, पुत्र-पुत्री, स्त्री आदि अपने साथ कैसे एक मेक हो सकते है ? इस प्रकार सर्व पर पदार्थों को अपने से भिन्न जानकर, स्व सन्मुखता पूर्वक ज्ञानी जीव वीतरागता की वृद्धि करता है, वह "अन्यत्व भावना" है ॥४॥

### ६. अशुचि भावना

हाड़ मांस तन लिपटी चाम, रुघिर मूत्र-मल पूरित घाम। सो भी पिर न रहे क्षय होय, याको तजे मिले शिव लोय॥६॥

अर्थ — हे जीव ! हाड-मास से भरा हुआ यह शरीर जपर से चमड़ी से मढा हुआ है, अन्दर तो रुधिर मल-मूत्रादि से भरा हुआ धाम है। ऐसा होने पर भी वह स्थिर तो रहता ही नही, निश्चयकर स्थय को प्राप्त हो जाता है। देह से एकत्व-ममत्व हटते ही जीव को मोक्षमार्ग और मोक्ष की प्राप्त हो जाती है।

भावार्थ — शरीर को मिलन बतलाने का आशय — भेद ज्ञान द्वारा शरीर से स्वरूप का ज्ञान कराके, अविनाशीनिज पद में रुचि कराना है, किन्तु शरीर के प्रति द्वेषभाव उत्पन्न कराने का आशय नहीं हैं। शरीर तो उसके अपने स्वभाव से ही अशुचिमय है और यह मगवान आत्मा निज स्वभाव से ही शुद्ध एवं सदा शुचिमय पवित्र चैतन्य पदार्थ है। इसलिये ज्ञानी जीव अपने शुद्ध आत्मा की सन्मुखता द्वारा अपनी पर्याय में पवित्रता का वृद्धि करता है वह 'अशुचिभावना' है।।६।।

#### ७. आस्रव भावना

हित अनहित तन कुल जन माहि, खोटी बान हरो वयों नाहि। याते पुद्गल कर्म नियोग, प्रणवे दायक सुख दुख रोग।।७॥

अर्थ —हे जीव । शरीर, कुटुम्बी जन इत्यादि मे हित-अनहितरूप मिथ्या प्रवृत्ति को तू क्यो नही छोडता। इस मिथ्या प्रवृत्ति से तो पुद्गल कर्मी का आस्रव बन्घ होता है, जो कि साता-असतारूप सुख-दुख रोग को देने वाला होकर परिणमता है।

भावार्थ-विकारी शुभाशुभ भावरूप जो अरुपी दशा जीव मे

होती है वह भावास्त्रव है और उस समय नवीन कर्म योग्य रजकणों का स्वय स्वत आना सो द्रव्यास्त्रव है। पुण्य-पाप दोनो आस्त्रव और वन्ध के भेद है। परमार्थ से पुण्य-पाप (शुमाशुभगाव) आत्मा को अहित कर है। द्रव्य-पुण्य-पाप तो पर वस्तु हैं, वे कही आत्मा का हित-अहित नहीं कर सकते। ऐसा यथार्थ निर्णय प्रत्येक ज्ञानी जीव को होता है। और इस प्रकार विचार करके ज्ञानी जीव स्वद्रव्य के अवलम्बन के वल से जितने अश मे आस्त्रव भाव को दूर करता है उतने अश मे उसे वीतरागता की वृद्धि होती है—उसे 'आस्त्रव भावना' कहते हैं।।।।

#### द. मंबर भावना

पाचो इन्द्रिन के तज फैल, चित्त निरोध लाग शिवगैल। तुभ मे देरी तू कर शैल, रहो कहा हो कोलू बैल।।।।।।

अर्थ —हेजीव । तू पाँचो इन्द्रियो के विषयो को रोककर, चित्त निरोध करके (सकल्प-विकल्प रूप मिध्याभावो का परिहार करके) मोक्षमार्ग मे लग जाना। तू अपने को जड पत्थर सदृश कर अपने पुरुषार्थ मे देरी क्यो कर रहा है ? व्यर्थ ही कोल्हू के बैल की भान्ति क्यो भटक रहा है।

भावार्थ — आस्रव का रोकना वह सवर है। सम्यग्दर्शनादि द्वारा मिथ्यात्वादि आस्रव रुकते है। शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनो वन्ध के कारण हैं — ऐसा ज्ञानी जीव पहले से ही जानता है। यद्यपि साधक को निचली भूमिका मे शुद्धता के साथ अल्प शुभाशुभ भाव होते है किन्तु वह दोनो को बन्ध का कारण मानता है। इसलिये ज्ञानी जीव स्वद्रव्य के आलम्बन द्वारा जितने अश मे शुद्धता करता है उतने अश मे उमे सवर होता है और वह कमश. शुद्धता मे वृद्धि करके पूर्ण शुद्धता प्राप्त करता है। यह ''सवर भावना'' है।। दा।

#### ६. निर्जरा भावना

तज कषाय मन की चल चाल, ध्यावी अपनो रूप रसाल।
भड़े कर्म वन्यन दुखदान, बहुरि प्रकार्श केवलज्ञान।।६।।
अर्थ—हे जीव । तू कपाय एव मन की चचल वृत्ति को छोडकर,
आनन्द रस से भरे हुये अपने निज स्वरूप को ध्याओ, जिससे कि
दु खदायी कर्म भड़ जावे और केवल ज्ञान प्रकाश प्रगट हो।

भावार्थ — अपनी-अपनी स्थिति पूर्ण होने पर कमों का खिर जाना तो प्रति समय अज्ञानी को भी होता है, वह कही शुद्धि का कारण नही होता है। परन्तु आत्मा के शुद्ध प्रतपन द्वारा जो कर्म खिर जाते हैं वह अविपाक अथवा सकाम निर्जरा कहनाती है। तदनुसार शुद्धि की वृद्धि होते होते सम्पूर्ण निर्जरा होती है तव जीव शिवसुख प्राप्त करता है। ऐसा जानता हुआ ज्ञानी जीव रचद्रव्य के आलम्बन द्वारा जो शुद्धि की वृद्धि करता है वह "निर्जरा भावना" है।।।।

#### १०. लोक भावना

तेरो जन्म हुओ नहिं जहाँ, ऐसा क्षेत्तर नाहि कहाँ। याही जन्म मूमिका रचो, चलो निकल तो विधि से बचो ॥१०॥

अथ—हे जीव ! सम्पूर्ण लोक मे ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं जहाँ तेरा जन्म न हुआ हो। तू इसी जन्मभूमि मे मोहित होकर क्यो मगन हो रहा है ? तू सम्यक् पुरुषार्थी बनकर इस लोक से निकल अर्थात् अशरीरी जो सिद्धपद उसमे स्थिर होओ। तभी तू सकल कर्म बन्धन से छूट सकेगा।

भावार्थ— ब्रह्मा आदि किसी ने इस लोक को बनाया नहीं है, विष्णु या शेष नाग आदि किसी ने इसे टिका नहीं रक्खा है तथा महादेव आदि किसी से यह नष्ट नहीं होता, किन्तु यह छह द्रव्यमय लोक स्वय से ही अनादि अनन्त है। छहों द्रव्य नित्य रच स्वरूप से स्थित रहकर निरन्तर अपनी नई-नई अवस्थाओं से उत्पाद-व्ययरूप परिणमन करते रहते हैं। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अधिकार नहीं

है। यह छह द्रव्य स्वरूप लोक वह मेरा स्वरूप नही है, वह मुक्तसे विकाल भिन्न है, मैं उससे भिन्न हूँ। मेरा शाश्वत चैतन्य लोक ही मेरा स्वरूप है। ऐसा ज्ञानी जीव विचार करता है और स्वोन्मुखता द्वारा विषमता मिटकर, साम्यभाव वीतरागता बढाने का अभ्यास करता है। वह "लोकभावना" है। १०॥

#### ११. बोघि दुर्लभ भावना

सब व्यवहार ऋिया को ज्ञान, भयो अनन्ती बार प्रधान। निपट कठिन अपनी पहिचान, ताको पावत होत कल्याण।।११।।

अर्थ — हे जीव । सर्वं व्यवहार कियाओं का ज्ञान तो तुझे अनन्ती बार हुआ, परन्तु जिसकी प्राप्ति से कल्याण होता है ऐसे निज चिदानन्द घनस्वरुप की पहचान अत्यन्त दुर्लभ है। अत उस ही की पहचान करना योग्य है, — ऐसा तू जान।

भावार्थः—(१) मिथ्यादृष्टि जीव मन्द कषाय के कारण अनेक वार ग्रे वेयक तक उत्पन्न होकर अहमिन्द्र पद को प्राप्त हुआ है, परन्तु उसने एक बार भी सम्यग्ज्ञान प्राप्त नही किया, क्योंिक सम्यग्ज्ञान प्राप्त करना वह अपूर्व है। उसे तो स्वोन्मुखता के अनन्त पुरुपार्थ द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और ऐसा होने पर विपरोत्त अभिप्राय आदि दोषों का अभाव होता है। (२) सम्यग्दर्शन-ज्ञान आत्मा के आश्रय से ही होते हैं। पुण्यकर्म, पुण्यभाव, पुण्य की सामग्री और परलक्षी ज्ञान के उघाड से नही होते। इस जीव ने वाह्य सयोग, चारो गति के लौकिक पद अनन्त बार प्राप्त किये हैं, किन्तु निज आत्मा का यथार्थ स्वरूप स्वानुभव द्वारा प्रत्यक्ष करके उसे कभी नहीं समभा, इसलिये उसकी प्राप्ति अपूर्व है। (३) बोधि अर्थात निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की एकता की प्राप्ति प्रत्येक जीव को करना चाहिये। ज्ञानी जीव स्व सन्मुखता पूर्व एसा चिन्तवन करता है और अपनी वोधि और शुद्धि का बारम्बार अभ्यास करता है। —वह 'वोधि दुनें म भावना'' है। १११॥

#### १२. धर्म भावना

धर्म स्वभाव आप सरधान, धर्म न शील नन्हौन न दान, "बुधजन" गुरु की सीख विचार, गहो धर्म आयन सुखकार ॥१२॥

अर्थ: — हे जीव ! निज स्वभाव का श्रद्धान करना ही घर्म है। घर्म न तो बाह्य शीलादि पालने मे है,न स्नान करने मे है और न दानादि देने मे है। हे बुघजन ! तुम श्री गुरु के इस उपदेश पर विचार करो और निज स्वरुप का निणय करके आत्मधर्म को ग्रहण करो।

भावार्थ: —अतत्त्व श्रद्धान रहित निश्चय सम्यग्दर्शन सम्यग्झान और सम्यक् चारित्र ही साररुप धर्म है। व्यवहार रत्नत्रय वह परमार्थ से धर्म नही है। जब जीव निश्चय रत्नत्रय रुप धर्म को स्व आश्रय द्वारा प्रगट करता है तभी वह स्थिर, अक्षय सुख प्राप्त करता है। इस प्रकार चिन्तवन करके सम्यग्दृष्टि जीव स्वोन्मुखता द्वारा श्रुचि की वृद्धि बारम्बार करता है। —वह "धर्म भावना" है।।१२॥

# दूसरी ढाल

### संसार-दुख वर्णन

सुन रे जीव कहत हूँ तोको, तेरे हित के काजे। हो निश्चल मन जो तू घारे तब कुछ इक तोहि लाजे।। जिस दुख से थायर तन पायो, वरन सको सो नाही। अठदश बार मरो अस्र जीयो, एक स्वास के माहीं।।१॥

अर्थ: —हे जीव । घ्यान पूर्वक सुन, तेरे हित के लिये तुक्तको कहता हूँ। जो यह हित की बात स्थिर चित्त होकर तू अब घारण करेगा तो तुझे कुछ तो लज्जा आवेगी कि जरे । अभी तक यह मैंने क्या किया ? अज्ञान से मैं कितना दु खी हुआ। एकेन्द्रिय स्थावर

शरीर घारण कर जो अत्यन्त दुख भोगे—उसे शब्दों में वर्णन किया जा सके—ऐसा नहीं है। एक स्वास में अठारह बार तो तू जन्मा और मरा ॥१॥

काल अनन्तानन्त रहो यो पुनि विकलत्रय हूवो। बहुरि असैनी निपट अज्ञानी छिन छिन जीओ सूबो।। ऐसे जन्म गहो करमन वश, तेरो जोर न चालो। पुन्य उदय सैनी पशु हुवो, बहुत ज्ञान नींह भालो।।२॥

अर्थः—हे जीव । इस प्रकार तू अनन्तानन्त काल पर्यन्त एकेन्द्रिय पर्याय मे रहा, पश्चात कभी दो इन्द्रियादि विकलत्रय पर्याय वासा हुआ, कदाचित पेचेन्द्रिय पर्याय भी पाई तो असज्ञी महा अज्ञानी रहा और क्षण-क्षण मे जन्म-मरण किया। इस प्रकार अज्ञान से कमौंदय वश होकर तूने अनन्त जन्म घारण किये, वहाँ तेरा कुछ पुरुषार्थं नहीं हो सका, पश्चात पुण्योदय से कदाचित सज्ञी पशु भी हुआ तो भी वहाँ तू भेदज्ञान प्राप्त नहीं कर सका ॥२॥

जबर मिलो तब तोहि सतायो, निबल मिलो ते खायो। मात त्रिया सम भोगी रे पापी, तातें नरक सिघायो॥ कोटिन बिच्छू काटत जैसे, ऐसी भूमि तहाँ है। रुधिर राध जल छार बहे जहाँ, दुर्गन्ध निपट तहाँ है॥३॥

अर्थ .—हे जीव । तुभ से बलवान पशुओं ने तुझे सताया और निर्वल मिला तो तूने उसे मारकर खाया। पशु दशा में तूने माता को स्त्री समान भोगा, इसिलये तू पापी होकर नरकों में जा पड़ा। जहाँ की भूमि ऐसी कठोर है कि उसका स्पर्श होते ही मानो करोड़ो बिच्छू काटते हो-ऐसा दुख होता है और जहाँ अत्यन्त दुर्गन्व युक्त सड़े लोह से भरी खारे जल जैसी वैतरणी नदी बहती है ॥३॥ (याद रहे जीवाँ को दुख होने का मूल कारण तो उनकी शरीर के साथ ममता तथा एकत्व बुद्धि हो है; घरती का स्पर्श आदि तो मात्र निमित्त कारण है।)

धाव करें असिपत्र अंग में, शीत उष्ण तन गाले।
कोई काटे करवत कर गह, पावक में परजाले।।
यथायोग सागर थिति भुगते, दुख को अन्त न आवे।
कर्म विपाक इसी ही होवे, मानुष गित तव पावे।।।।।
अर्थ — नरक में असिपत्र अग पर पडते ही घाव कर देते हैं।
अत्यधिक शीत एव प्रचन्ड गर्मी देह को गला देती है। कोई नारकी
दूसरे नारकी को पकडकर करींत से काट डालते है और अग्नि में
जला देते है। आयु वन्धन वश सागरोपम की स्थिति पर्यन्त इस प्रकार
के महादुखों को भोगते पार नहीं आता-वहाँ कर्म का विपाक ऐसा ही
होता है। उसे पूर्णंकर कदाचित मन्द कषाय अनुसार शुभकर्म का
विपाक होने पर कोई नारकी नरक में से निकलकर मनुष्यगित प्राप्त
करता है।।।।।

मात उदर मे रही गेंद हो, निकसत ही विललावे।

हमभा दान्त गला विष्ठ फोटक, डाकिन से बच जावे।।

तो गैवन में भामिन के सग, निश्चि दिन भोग रचावे।

अन्धा हो घन्धे दिन खोब, बूढा नाड़ हिलावे।।।।।

अर्थ — मनुष्यगति मे भी माता के गर्भ मे सकुचित होकर गेन्द की तरह नव मास तक रहता है और पीछे जन्मते समय त्रास से बिल्हाता है। बालकपन मे अनेक प्रकार के रोग जहरीले फोड चेचन दान्त गले आदि के रोग आदि से कदाचित वच जावे तो जवानी में निश्चित पत्नी के साथ भोग विलास मे ही मग्न रहता है नये-नये भोग रचाता है और व्यापार घन्घो में अन्धा होकर जिन्दगी व्यतीत कर देता है। जब वृद्ध हो जाता है तब मस्तक खादि अग कांपने लग जाते हैं— इस प्रकार मूढ मोही जीव आत्मा के हित का उपाय किये बिना मनुष्य भव व्यर्थ ही गवा देता है।।।।।

यम पकड़े तब जोर न चाले, सैन हि सैन बतावे। मन्द कषाय होय तो भाई, भवनित्रक पद पावे। पर को सम्पत्ति लिख अति भूरे, कै रित काल गमावै।
आयु अन्त माला मुरलावै, तब लाख लिख पछतावै।।६।।
अर्थ — जब मरण काल आ उपस्थित हो तब इस जीव का कुछ
भी जोर नहीं चलता, बोल भी नहीं सकता, अत मन की बात इशारा
कर-करके बतलाता है। इस प्रकार कुमरण भाव से मरकर जो मन्द
कथाय रुप भाव हो तो भवनवासी-व्यन्तर या ज्योतिपी-इन हलकी
जाति के देवो मे उत्पन्न होता है। वहाँ अन्य दूसरे बड़े वैभवमान देवो
की सम्पदा देखकर खूब झूरता है। अथवा विपय कीडा रुप रित मे ही
काल गवाता है। आयु का अन्त आने पर उस देव की मन्दारमाला
मुरकाने लगती है, उसे देखकर वह जीव बहुत ही पछताता है।।६॥

तहं ते चय कर थावर होता, रुलता काल अनन्ता।
या विध पंच परावर्तन दे, दुख को नाहीं अन्ता।।
काललिब्ध जिन गुरु किरपा से, आप श्रापको जाने।
तब ही बुधजन भवदिष तिरके, पहुँच जाय शिव थाने।।।।।
अर्थ —और वह देव आर्त्तंच्यान पूवक देवलोक से चयकर स्थाबर हो जाता है। इस प्रकार अज्ञान से ससार मे भ्रमते-भ्रमते जीव ने
अनन्त काल पर्यन्त पच परावर्तन किया और अनन्त दुख पाया। निज
काल लिब्ध रूप सुसमय आने पर जिन गुरु की कृपा से जब आत्मा
स्वय अपना स्वरूप जानले, मानले और अनुभव करले तब वह जीव
मव समुद्र से तिर कर निवाणं रुप सिद्धपद मे पहुच जाता है जहाँ
धारवत सुखी रहता है।।।।।

#### सार

ससार की कोई भी गित सुखदायक नहीं है। निश्चय सम्यग्दर्शन से ही पच परावर्तन रूप ससार परित होता है। अन्य किसी कारण से स्या, दानादि के शुभराग से ससार नहीं टूटता। कोई भी सयोग सुख हु ख का कारण नहीं है, किन्तु पर के साथ एकत्वबुद्धि कत्तांबुद्धि, शुभराग से धम होता है, शुभराग हितकर है— ऐसी मान्यता ही एक-मात्र दु ख का कारण है।

#### दूसरी ढाल का सारांश

तीन लोक मे जो अनन्त जीव हैं वे सब सुख चाहते हैं और दु.स से डरते हैं। किन्तु अपना यथार्थ स्वरुप समझे तभी सुखी हो सकते हैं। मिथ्यात्व भाव ही दु ख का कारण है किन्तु अमनण होकर कैसे-मैसे सयोग के आश्रय से विकार करता है वह सक्षेप मे कहा है।

त्रियंच गति के दु.खो का वर्णन —यह जीव निगोट मे अनन्त काल तक रहकर, वहाँ एक ज्वास में अठारह बार जन्म घारण करके अकथनीय वेदना सहन करता है। वहाँ से निकलकर अन्य स्थावर पर्यायें घारण करता है। त्रस पर्याय तो चिन्तामणि रत्न के समान अति दुर्लभता से प्राप्त होती है वहाँ भी विकलत्रय शरीर घारण कर के अत्यन्त दु ख सहन करता है। कदाचित असज्ञी पन्चेन्द्रिय हुआ तो मन बिना दु ख प्राप्त करता है। सज्ञी हो तो वहाँ भी निर्वल प्राणी वलवान प्राणी द्वारा सताया जाता है। वलवान जीव दूसरों को दुख देकर महान पाप का वध करने है और छेदन-भेदन, भूख-प्यास, शीत-उष्णता आदि के अज्ञथनीय दु खो को प्राप्त होते है।

नरक गित के दुः लों का यणंन : — जब कभी अग्रुभ पाप परिणामों से मृत्यु प्राप्त करते हैं तब नरक मे जाते हैं। वहाँ की मिट्टी का एक कण भी इप लोक मे आ जाये तो उसकी दुर्गन्य से कई कोशो के सज़ी पवेन्द्रिय जीव मर जायें। उस घरती को छ्ने से भी असह्य वेदना होती है। वहाँ वंतरणी नदी, सेमलवृक्ष, शीत-उष्णता तथा अन्न जल के अभाव से स्वत महान दु ख होता है। जब विलो मे औध मुँह लटकते हैं तब अपार वेदना होती है। फिर दूसरे नारकी उसे देखते ही कुत्ते को भान्ति उस पर टूट पडते हैं और मारपीट करते हैं। तीसरे नरक तक अम्ब और अम्बरीय आदि नाम के सिवलब्ट परिणामी असुर कुमार देव जाकर नारिकयों को अवधिज्ञान द्वारा पूर्व भवों के विरोध का स्मरण कराके परस्पर लडवाते है। तब एक दूसरे के द्वारा कोल्हू मे पिलना, अग्न मे जलना, आरे से चीरा जाना, कढाई में

उबलना, टुकडे-टुकडे कर डालना आदि अपार दुख उठाते हैं— ऐसी विदनाये निरन्तर सहना पडती हैं। तथापि क्षणमात्र साता नहीं मिलती, क्यों कि टुकडे-टुकडे हो जाने पर भी शरीर पारे की भानित पुन. मिलकर ज्यों का त्यो हो जाता है। वहाँ आग्रु पूर्ण हुये बिना मृत्यु नहीं होती। नरक मे ऐसे दुख कम से कम दस हजार वर्ष तक ती सहना ही पडते हैं, यदि उत्कृष्ट आग्रु का बघ हुआ तो तैतीस सागरोपम वर्ष तक शरीर का अन्त नहीं होता।

मनुष्यगित के दु.खो का वर्णन: — किसी विशेष पुण्यकर्म के उदय से यह जीव जब कभी मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है तब नौ महीने उक तो माता के उदर में ही पड़ा रहता है, वहाँ शरीर को सिकोडकर रहने से महान कष्ट उठाना पड़ता है। वहाँ से निकलते समय जो अपार वेदना होती है उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। फिर बचपन में ज्ञान बिना, युवावस्था में विपय भोगों में आसक्त रहने ये तथा वृद्धावस्था में इन्द्रियों की शिथिलता अथवा मरण पर्यन्त संबरोग आदि में ककने के कारण आत्मदर्शन से विमुख रहता है और आमोद्धार का मार्ग प्राप्त नहीं कर पाता।

देवगित के दु खो का वर्णन: —यदि कोई शुभकर्म के उदय से देव भी हुआ, तो दूसरे वडे देवो का वैभव और मुख देखकर मन ही मन में दु खी होता रहता है। कदाचित् वैभानिक देव भी हुआ, तो वहाँ भी सम्यक्त के बिना आत्मिक शान्ति प्राप्त नहीं कर पाता। स्था अन्त समय में मन्दार माला मुरझा जाने से, आभूषण और शरीर की कान्ति क्षीण होने से मृत्यु को निकट आया जानकर महान दु:ख होता है और आर्त्तंच्यान करके हाय-हाय करके मरता है। फिर एकेन्द्रिय जीव तक होता है अर्थात् पुन तियंन्च गित में जा पहुचता है। इस प्रकार चारो गितयों में जीव को कहीं भी सुख-शान्ति नहीं मिलती। इस प्रकार अपने मिण्यात्व भावों के कारण ही निरन्तर ससारचक में परिश्रमण करता रहता है।

## तीसरी ढाल

#### सम्यक्तव का वर्णन

इस विघ भव वन के माहि जीव, वश मोह गहल सोता सदीव। उपदेश तथा सहजै प्रबोध, तव ही जागै ज्यों उठत जोग ॥१॥

अर्थ—इस प्रकार ससार रूपी वन मे मोह वश पडा जीव वेसुष होकर सदा गहरी निन्द्रा मे सोया हुआ है। परन्तु जव आत्मज्ञानी गुरु के उपदेश से अथवा पूर्व सस्कार के वल से वह मोह निन्द्रा से जागा। जिस प्रकार रण में मूर्छित हुआ योद्धा फिर से जाग गया हो। उसी प्रकार यह ससारो जीव मोह निन्द्रा दूर करके जाग गया ॥१॥ जब चितवत अपने माहि आप, हुँ चिदानस्द नहीं पुन्य पाप।

मेरो नाहि है रान भाव, यह तो विधि वश उरे विभाव ॥२॥

अर्थ-आत्मभान करके जब यह ससारी मोही जीव जाग गया तब ही अपने अन्तरग मे अपने स्वरूप का ऐसा चिन्तवन करने लगा कि "मैं चिदानन्द हूँ, पुन्य-पाप मैं नहीं हूँ, रागभाव भी मेरा स्वमाव नहीं है, वह तो कर्मवश उत्पन्न हुआ विभाव भाव हैं"।।२॥

हूँ नित्य निरजन सिद्ध समान, ज्ञानावरणी आच्छाद ज्ञान। निश्चय सुध इक व्यवहार भेव, गुणगुणी श्रंग श्रगी अछेव ।।३॥

अर्थ: - मैं सिद्ध समान मित्य अविनाशी जीव तत्त्व हूँ, द्रव्यकर्म, नोकर्म और भावकर्म से रहित हूँ। ज्ञानावरणी कर्म के उदय से मेरा ज्ञान अप्रगट है। निरुचय से मैं अतीन्द्रिय महापदाय हूँ, गुण-गुणी भेद अथवा अश-अशी भेद आदि सर्वभेद कल्पना तो व्यवहार से हैं, मैं तो अभेद हूँ ॥३॥

मानुष सुर नारक पशु पर्याय, शिशु युवा वृद्ध बहुरूप काय। धनवान दरिद्री दास राय, ये तो विडम्ब मुक्तको न भाय॥४॥ अर्थ: -- तथा मनुष्य-देव नारको व पशु पर्याये अथवा बालन,

जवान, वृद्ध इत्यादि अनेक रूप शरीर की ही अवस्थाये हैं तथा धनवानपना, दासपना, राजापना ये सभी औपाधिक भाव विडम्बना है—उपाधि है, वे कुछ भी मुझे प्रिय नहीं है, मेरे शुद्ध ज्ञायक स्वरूप मे ये कुछ भी शोभता नहीं ॥४॥

स्पर्धा गन्घ वरनादि नाम, मेरे नाहीं मै ज्ञानघाम। मै एकरूप नींह होत और, मुक्त में प्रतिविम्बित सकल ठौर ॥५॥

अर्थ: —स्पर्श-रस-गन्ध-वर्ण आदि अथवा व्यवहार नाम आदि भेरे नहीं, ये सभी तो पुद्गल द्रव्य के हैं, मैं तो ज्ञान धाम हूँ, मैं तो सदाकाल एकरूप रहने वाला परमात्मा हूँ, अन्यरूप कभी भी नहीं होता। मेरे ज्ञान दर्पण में तो समस्त पदार्थ प्रतिविम्बित होते है ॥५॥ तन पुलकित उर हरषित सदीव, ज्यो भई रंकगृह निधि अतीव। जब प्रदल अप्रत्याख्यान थाय, तब चित परिणित ऐसी उपाय ॥६॥

अयं:—ऐसा भेदिवज्ञान पूर्वक सम्यक् श्रद्धान होने पर जीव सदा ही अतिशय प्रसन्न होता है, आनिन्दित होता है। हृदय में निरन्तर हुष वर्तने से शरीर भी पुलकित हो जाता है। जिस प्रकार दिद्री के घर मे अत्यधिक धन-निधि के प्रगट होने पर वह प्रसन्न होता है; उसी प्रकार यह सम्यव्हिट जीव अन्तर मे निजानन्द मूर्ति मगवान आत्मा को देखकर प्रसन्न होता है। ऐसा सम्यक्दर्शन हो जाने वर जब तक अप्रत्याख्यान कषाय की प्रबलता रूप उदय रहता है तब तक उस सम्यव्हिट की चित्त परिणित कैसी होती है—उसे अब यहाँ पर कहते हैं।

सो सुनो भव्य चितवार कान, वरणत हूं ताकी विधि विधान । सब करें काल घर माहि वास, ज्यो भिन्न कमल जल ने निदास ॥७॥

अर्थ:—हे भन्य जीवो । तुम चित्त लगाकर उस भेद-विज्ञानी की परिणित को सुनो । उस अविरत सम्यक्दृष्टि के विधि-विधान का मैं वर्णन करता हूँ । स्वानुभव बोध का जिसे लाभ हुआ है । ऐसा वह जीव घर कुटुम्ब के बीच मे रहता है तथा सभी गृहकार्य, व्यापार

बादि भी करता दिखाई देता है, परन्तु जैसे जल मे कमल का वास होने पर भी वह जल से भिन्न अलिप्त रहता है; उसी प्रकार गृहवास मे रहता होने पर भी घर्मी जीव उस घर, कुटम्ब, व्यापार आदि से भिन्न—अलिप्त एव उदास रहता है।।७।।

क्यों सती अग माहीं सिगार, अतिकरत प्यार ज्यो नगर नारि। ज्यो धाय लडावत अन्य वाल, त्यों भोग करत नाहीं खुशाल ॥६॥

अर्थ: — जैसे शीलवान स्त्री के शरीर का श्रृ गार पर पुरुष के श्रित राग के लिए नहीं होता। जैसे वेश्या अतिशय प्रेम दिखाती है, परन्तु वह अन्तरग का प्रेम नहीं होता। और जैसे धाय माता अन्य दूसरे के बालक को दूध पिलाती है, परन्तु अन्तरग में वह धाय उस बालक को पराया ही जानती है; ठीक उसी प्रकार सम्यक् दृष्टि जीव ससार के भोगों को भोगता हुआ दीखता है, तथापि उसे उन भोगों में खूशी नहीं, उनमें वह सुख मानता नहीं, उनसे तो वह अन्तरग खदान में विरक्त ही है।।।।।

जब उदय मोह चारित्र भाव, नींह होत रंच हू त्याग भाव। तहाँ करें मन्द खोटी कवाय, घर में उदास हो अथिर थाय।।६।।

अर्थ: - जब तक उसे चारित्र मोह रूप कर्म प्रकृति का तीत्र खदय रहता है तब तक वह जीव रच मात्र भी त्याग भावरूप वृत् भारण नहीं कर सकता है। परन्तु वह अशुभ रूप कषायों को शुभ-भाव रूप करता है और वह अस्थिरपनेवश उदास चित्त वाला होकर घर मे रहता हुआ दिखता है।।।।

सब की रक्षा युत न्याय नीति, जिन शासन गुरु को द्रव प्रतीति ।
बहु रुले अर्द्ध पुद्गल प्रमाण, अन्तर मुहूर्त ले परम घाम ॥१०॥

अर्थ: -- और वह सम्यक् दृष्टि जीव सभी जीवो की रक्षा सहित न्याय नीति से प्रवर्त्तता है, सर्वज्ञ भगवान के उपदेश को एव सच्चे गुरु की द्रढ़ प्रतीति करता है। यदि सम्यक्त्व से अष्ट हो जावे तो बह अधिक से अधिक अर्द्ध पुद्गल परावर्तन प्रमाण काल तक ससार मे रह सकता है और यदि उग्र पुरुषार्थ साधे तो शीझ ही अन्तर मुहूर्त मात्र काल मे परमघाम रूप निर्वाण सुख को प्राप्त कर सिता है।।१०।।

वे घन्य जीव घन भाग सोय, जाके ऐसी परतीत होय। साकी महिमा है स्वर्ग लोय, 'बुधजन' भाषे भोसे न होय।।११॥

अर्थ: — जिसे सम्यक्दर्शन हुआ है, वे जीव घन्य है, वही घन्य माग्य हैं। स्वर्गलोक मे भी उनकी प्रशसा होती है, ज्ञानी जन भी छनकी प्रशसा करते हैं। परन्तु बुघजन किव कहते हैं कि मुझ से तो ऐसे आत्मज्ञानी सम्यक् दृष्टि जीव का वर्णन शब्दों मे नहीं हो सकता है।।११।।

#### तीसरी ढाल का सारांश

जाता का कल्याण सुख प्राप्त करने मे है। आकुलता का मिट जाता वह सच्चा सुख है, मोक्ष ही सुखरूप है, इसलिये प्रत्येक आत्मार्थी को मोक्षमार्ग मे प्रवृत्ति करनी चाहिए। निश्चय सम्यक्-दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यग्चारित्र—इन तीनो की एकता ही मोक्षमार्ग है। उसका कथन दो प्रकार से है। निश्चय सम्यक्दर्शन-ज्ञानचारित्र तो वास्तव मे मोक्षमार्ग है और व्यवहार सम्यक्दर्शन-ज्ञानचारित्र मह मोक्षमार्ग नही है, किन्तु वास्तव मे बन्धमार्ग है। लेकिन निश्चय मोक्षमार्ग मे निमित्त व सहचारी होने से उसे व्यवहार मोक्षमार्ग कहा जाता है। जो विवेकी जीव निश्चय सम्यक्त्व को घारण करता है उसे जब तक निर्वलता है तब तक पुरुषार्थ की मन्दता के कारण यद्यपि किचित् सयम नही होता, तथापि वह इन्द्रादि के द्वारा पूजा जाता है। तीनलोक और तीनकाल मे निश्चय सम्यक्त्व के समान सुखकारी अन्य कोई वस्तु नही है। सर्व धर्मों का मूल, सार तथा मोक्षमार्ग की प्रथम सीढी यह सम्यक्त्व ही है। सम्यक्त्व के बिना कान और चारित्र सम्यक्षने को प्राप्त नही होते किन्तु मिथ्या कहलाते हैं। इसलिये प्रत्येक आत्मार्थी की सत शास्त्रो का स्वाच्याय, तत्त्वचर्चा, सत्समागम तथा यथार्थ तत्त्व विचार द्वारा निश्चय सम्यक्दर्शन प्राप्त करना चाहिये, नयोकि यदि इस मनुष्यभव में 'निश्चय सम्यक्त्व प्राप्त नहीं किया तो पुन मनुष्य पर्याय को प्राप्ति आदि का नुयोग मिलना कठिन है।।

# चौथी ढाल

सम्यग्दर्शन के गुणो का वर्णन

अयो आतमसूर, दूर भयो मिथ्यात तम। अव प्रगटो गुण सूर, तिनमे फछु इक कहत हैं ॥१॥

अर्थ: सम्यक्तव होते ही आत्मारूपी सूर्य उदित हो गया और मिध्यात्व रूपी अन्यकार दूर हुआ, वही पर अनन्त गुणो का समूह भगवान आत्मा भी प्रगट हो गया, उनमे से कुछ एक गुणो को यहाँ पर कहता हूँ ॥११॥

शका मन में नाहि, तत्वारथ सरधान में।
निरवाछित चित माहि, परमारथ में रत रहै।।२।।
नेक न करत गिलान, वाह्य मिलन मुनि तन लखे।
नाहीं होत अजान, तत्त्व कुतत्त्व विचार में ॥३॥
उर में दया विशेष, गुण प्रकट औंगुण ढके।
शिथिल धर्म में देख, जैसे तैसे द्रढ करें॥४॥
साधमीं पहिचान, करें प्रीति गौदत्स सम।
महिमा होत महान, धर्म काज ऐसे करें।।४॥

अर्थ: —ऐसे आत्मज्ञानी जीव के मन में कभी भी (१) तत्वार्ष अद्धान में शका नहीं होती, मुक्ति मार्ग साधने में रत रहते हैं। (२) चित्त में दूसरी अन्य कोई बाछा नहीं होती है। (३) मुनिजनों के देह की मिलनता देखकर जरा भी ग्लानि नहीं करते हैं। (४) अन्तर कोर कुतत्त्व के निर्णय में मूर्ख नहीं रहते हैं। (५) अन्तर

ह्वय मे सर्व जीवों के प्रति विशेष दया हम कोमल परिणाम रहता है, धर्मात्मा के गुणो को प्रसिद्ध करते हैं। तथा अवगुणो को ढाँकते हैं। (६) धर्मात्मा जीवो को धर्म मे शिथिल होता जाने तो हर सम्भव उपाय के द्वारा उन्हें मोक्षमार्ग में स्थिर करते हैं। (७) साधर्मी बन्धुओं को देखकर उनके प्रति गौ वतस समान प्रीति करते हैं। (८) ऐसे सभी धर्म कार्यों को करते हैं कि जिससे धर्म की अतिशय महिमा प्रसिद्ध हो—इत्यादि प्रमाण सहित सम्यक्त होने पर नि शकितादि आठ गुण तत्काल प्रगट हो जाते हैं।।२-५।।

मदर्नाह जो नृग तात, मदर्नाह सूपित माम को।
सदर्नाह विभव लहात, मद नींह सुन्दर रूप को।।६॥
मद नींह जो विद्वान, मद नींह तन मे जोर को।
मद नींह जो परघान, मद नींह सम्पत्ति कोष को।।७॥
हुओ आतम ज्ञान, तज रागादि विभाव पर।
ताको ह्वय क्यो मान, जात्यादिक वसु अथिर का।।६॥

अर्थ —सम्यक्दृष्टि जीव का (१) पिता राजा होय तो उसका भी कुलमद नहीं होता है। (२) मामा राजा होय तो उसका भी जातिमद नहीं होता है। (३) वैभव घन-ऐश्वर्य की प्राप्ति होने का भी मद नहीं होता है। (४) सुन्दर रुप लावण्य का भी मद नहीं होता है। (६) शरीर में विशेष ताकत बल होय उसका भी मद नहीं होता है। (७) लोक में कोई मुखिया प्रधान पद वगैरह अधिकार का भी मद नहीं होता है। (८) घन-सम्पति कोष का भी मद नहीं होता है। जिससे रागादि विभाव भावों को छोड़कर उनसे मिन्न आत्मा का शान प्रगट किया है उसको जाति आदि आठ प्रकार की अस्थिर नाशवान वस्तुओं का भद की हो सकता है। इस तरह से शम्यद्धिंट जीव को आठ प्रकार के मदो का अभाव वर्तता है। इस तरह से सम्यद्धिंट जीव को आठ प्रकार के मदो का अभाव वर्तता है। इस तरह से

बन्दत हैं अरिहन्त, जिन मुनि जिन सिद्धान्त को। न नवे देख महन्त, कुगुरु कुदेव कुधर्म को ॥६॥

अर्थ: —सम्यग्दृष्टि जीव अरिहन्त जिनदेव, जिन मुद्राघारी मुनि भीर जिन सिद्धान्त को ही वन्दन करता है, परन्तु कुदेव, कुगुरु, कुधर्म को चाहे वे लोक मे कितने ही महान दिखाई देते हो तो भा उन्हें बन्दन नहीं करता है—इस प्रकार ज्ञानी जीव को तीन मूढताओ का अभाव होता ही है।।।।

> कुत्सित आगम देव, कुठिसत गुरु पुनि सेवकी । प्रशंसायो षट भेव, करैं न सम्यक वान हैं॥१०॥

अर्थ —सम्यग्दृष्टि जीव कुगुरु, कुदेव, कुघमं, कुगुरु सेवक, कुदेव सेवक तथा कुघमं सेवक—यह छह अनायतन दोष कहलाते हैं। उनकी मित-विनय और पूजनादि तो दूर रही, किन्तु सम्यग्दृष्टि जीव उनकी प्रशासा भी नहीं करता, वयोकि उनकी प्रशासा करने से भी सम्यक्त मे दोष लगता है।—इस प्रकार शकादि बाठ दोष, बाठ मद, तीन मूढता और छह अनायतन—ये पच्चीस दोष जिसमे नहीं पाये जाते—वह जीव सम्यग्दृष्टि है।।१०।।

प्रगटो ऐसो भाव कियो अभाव मिथ्यात्व को । बन्दत ताके पाँय, 'बुधजन' महै मन वच कायते।।११॥

अर्थं — जिस जीव ने ऐसा निर्मल मात्र प्रगटाया है और मिथ्यात्वा का अभाव किया है — उस ज्ञानी के चरणो की में (बुघजन) मन-वचन-काया स वन्दना करता हूँ ॥११॥

#### चिथी ढाल का सारांश

आठ मद, तीन मूढता, छह अनायतन और शकादि आठ—ये सम्यवत्व के पच्चीस दोष है। तथा नि शकितादि आठ सम्यवत्व के गुण है। उन्हें भली भाग्ति जानकर दोष का त्याग और गुणो कह पहण करना चाहिये।

### पांचवी ढाल

#### श्रावक के १२ वर्तों का वर्णन

तियँच मनुज दोई गित मे, वत घारक श्रद्धा चित में सो अगलित नीर पीचै, निशि भोजन तजत सदीवै।।१।। अर्थ —सम्बद्धान सिहत वत घारण करने वाले सयमी जीव पितयँच और मनुष्य इन दो गित में ही होते हैं। वे अणुवत घारी श्रावक विना छना हुना पानी नहीं पीते और रात्रि भोजन भी सदा के लिये छोड देते हैं।।१।।

मूख अभक्ष वस्तु निंह लावै,जिन भिक्त त्रिकाल रचावै । मन यच तन कपट निवारै, कृत कारित मोद संवारे ॥२॥

अर्थ — मुख में कभी भी अभझ वस्तु नहीं लाते, सदैव जिनेन्द्र विव की भिवत में अपने की लीन रखते हैं, मन-वचन काया से माया-वारी छोड देते हैं और पाप कार्यों को न स्वयं करता है, न कराता है और न उनकी अनुमोदना करता है।।।।

जैती उपशमत कषाया, तैसा तिन त्याग कराया। कोई सात व्यसन को त्यागै, कोई अणुवत में मन पागे॥३॥

अर्थ - उस आत्मज्ञानी सम्यग्दृष्टि को जितनी-जितनी कपाय उपशमती जाती हैं, उतने-उतने प्रमाण मे उसकी हिसादि पापो का त्याग होता जाता है। कोई-कोई तो सात व्यसन का सर्वथा त्याग कर देते हैं ओर कोई-कोई अणुव्रत घारण करके शुभाशुभभावों से रहित तप में लग जाते है।।३।।

> त्रस जीव कभी नींह मोरे, विरया यावर न संहारे। परिहत बिन भूठ न बोले, मुख साँच बिना नींह खोले ॥४॥

अर्थ: - ऐसे श्रावक त्रस जीवो को कभी नहीं मारते और स्थावर जीवों का भी निष्प्रयोजन कभी भी सहार नहीं करते। पर हित

सिवाय कभी झूठ नहीं बोलते (अर्थात् कदाचित किसी घर्मात्मा से कोई दोप हो गया होय उसे बचाने के लिए अथवा कोई निरपराधी फस रहा होय निकालने के लिये—इन प्रसगों के सिवायवह कभी झूठ नहीं बोलते) और सत्य सिवाय कभी भी मुख नहीं खोलते ॥४॥

जल मृतिका विन घन सव हू, विन दिये न लेवे कवहू। व्याही विनता विन नारो, लघु वहिन बड़ी महतारी ॥॥॥

सर्थ :—जिनकी मनाई नहीं—ऐसा पानी व मिट्टी के सिवाय दूसरी कोई भी वस्तु जो उसे दो नहीं गई हो कभी भी लेता नहीं है। सपनी विद्यादिना नारी के अलावा अन्य दूसरी लघुवय स्त्रियों को बहिन समान एवं अपने से वडी स्त्रियों को माता समान समभता है।।।।

तृष्णा का जोर संकोचे, ज्यादा परिग्रह को मोचे। दिश की मर्यादा लावे, वाहर नींह पाँव हिलावे ॥६॥

अर्थ .—वह श्रावक विषय पदार्थों के प्रति उत्पन्न होने वाली जो सृष्णा उसके जोर को सकोचता है, ममता को घटाकर अधिक परिग्रह को छोड देता है, परिग्रह का प्रमाण कर लेता है। दिशाओं में गमन करने की अथवा किसी को बुलाने, लेन-देन आदि करने की मर्यादा कर लेताहै और मर्यादा से बाहर पग भी नहीं निकालता है।।६।।

> ताहू में गिरि पुर सरिता, नित रहत पाप से इरता। सब अनरथ दड न करता, छिन छिन जिन धर्म सुमरता।।७।१

अर्थ —पाप से डरने वाला श्रावक दिग्वत मे निश्चित की हुई मर्यादा मे भी पर्वत, नगर, नदी आदि तक गमनादि-व्यापारादि करने की मर्यादा कर लेता है तथा किसी भी प्रकार का अनर्थ दड (खोटा पाप निष्प्रयोजन हिसादि) नहीं करता एवं प्रतिक्षण जिन धर्म का स्मरण करता रहता है।।७।।

द्रव्य क्षेत्र काल सुघ भावै, समता सामाधिक घ्यावै। यो वह एकाकी हो है, निष्किंचन मुनि ज्यों सोहै॥८॥

अर्थ —वह श्रावक द्रव्य-क्षेत्र-काल और भाव की मुद्धि पूर्वक समतारुप सामायिक को घ्याता है। अष्टमी, चतुर्दशी प्रोषघ उपवास के दिन एकान्त मे रहता है और निष्परिग्रही मुनि समान शोभता है ।।।।।

> परिग्रह परिमाण विचारै, नित नैम भोग का घोरे। मुनि आवन बेला जावै, तब योग असन मुख लावै।।६।।

अर्थ —वह श्रावक परिग्रह की मर्यादा का विचार करता है' भीर भीग-उपभोग की मर्यादा का भी हमेशा नियम करता है। मुनि-बरो को प्रतिदिन आहार दान देने की भावना भाता है और जब सुनिवरों के आहार का अर्थ आने का समय बीत जावे तब ही स्वयः योग्य शुद्ध भोजन करता है।।।।

> वे उत्तम किरिया करता, नित रहत पाप से डरता। जब निकट मृत्यु निज जाने, तव ही सब ममता भाने ॥१०॥

अर्थ —इस प्रकार धर्मी श्रावक सदा ही उत्तम कार्य करता है और पाप से सदा ही डरता रहता है। तथा जब मरण का काल समीप आया जानता है, तब तत्काल समस्त परिग्रह की ममता को छोड देता है।।१०।।

ऐसे पुरुषोत्तम केरा, 'बुघजन' चरणो का चेरा। वे निश्चय सुरपद पार्व, थोड़े दिन मे शिव जोवें ॥११॥

अर्थ :--बुधजन कहते हैं कि हम तो ऐसे उत्तम पुरुषों के चरणों के दास हैं। वे धर्मात्मा श्रावक तो नियम से देव होकर अल्पकाल में ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं।। ११।।

#### पांचवीं ढाल का सारांश

सम्यग्ज्ञान प्राप्त करके फिर सम्यग्चारित्र प्रगट करना चाहिये। वहाँ सम्यग्चारित्र की भूमिका मे जो कुछ भी राग रहता है वह श्रावक को अणुवत और मुनि को पच महावत के प्रकार का होता है, उसे वे पुण्य मानते हैं। जो श्रावक निरतिचार समाधिमरण को धारण करता है। वह समतापूर्वक आयु पूर्ण होने से योग्यतानुसार सोलहवें स्व्गं तक उत्पन्न होता है, और वहाँ से आयु पूर्ण होने पर मनुष्य पर्याय प्राप्त करता है, फिर मुनिपद प्रगट करके मोक्ष मे जाता है। इस-लिये सम्यग्दर्शन-ज्ञानपूर्वेक चारित्र का पालन करना प्रत्येक आत्मार्थी जीव का कर्तव्य है। निश्चय सम्यक्चारित्र ही सच्चा चारित्र है-ऐसी अद्धा करना तथा उस भूमिका मे जो श्रावक और मुनिपने के विकल्प **उ**ठते हैं, वह सच्चा चारित्र नहीं है किन्तु चारित्र में होने वाला दोष है। परन्तु साधक को अपनी-अपनी भूमिका मे वैस. राग आये बिना नही रहता और उस सम्यक् चारित्र में ऐसा राग नि मत्त व सहचारी होता है इसलिये उमे व्यवहार चारित्र कहा जाता है। व्यवहार सम्यक चारित्र को सच्चा सम्यक् चारित्र मानने की श्रद्धा छोड देना वाहिये।

# छठवीं ढाल

मुनिदशा, केवल ज्ञान और मोक्ष का वर्णन
अथिर घ्याय पर्याय, भोग ते होय उदामी;
नित्य निरन्जन जोति, आत्मा घट मे भासी ।
सुत दारादि बुलाय, सर्व ते मोह निवारा;
त्याग शहर घन घाम, वास वन बीच विचारा ॥१॥
अर्थ :—सम्यग्दृष्टि जीव को नित्य निरन्जन चैतन्य ज्योति

स्वरूप आत्मा अपने अन्तरग मे प्रगट भाषित हुआ है, वह देह पर्याय को अस्थिर नाशवान समभकर ससार-शरीर भोगो से उदासीन हो जाता है। वह स्त्री-पुत्रादि को धर्म सम्बोधन करके समस्त वेतन अवेतन परिग्रह के प्रति मोह ममत्व छोड देता है और नगर-धन-मकानादि सब परिग्रह छोडकर वन के बीच एकान्त निर्जन वन मे वास करने का विचार दृढ कर लेता है।।१।।

मूषण बसन उतार, नगन ह्वय आतम चीना;
गुरु तट दीक्षा घार, सीस-कचलींच जो कीना।
त्रस थावर का घात, त्याग मन वच तन लीना;
भूठ वचन परिहार, गहैं नहिं जल बिन दीना।।२॥

अर्थ: —पश्चात वह विरागी श्रावक श्री निर्ग्र न्य गुरु के पास जाकर समस्त आभूषण एव वस्त्र उतारकर नग्न दिगम्बर वेष घारण कर दीक्षा लेकर केशलीच करके आत्म घ्यान मे मग्न हो जाता है। समस्त त्रस-स्थावर जीवो की हिंसा का मन-वच-काया से त्यागकर देता है, मिथ्या वचनादि बोलने का भी त्यागकर देता है तथा विना दिया हुआ पानी भी नहीं लेता है।।२।।

> चेतन जड़ तिय भोग, तजो भव-भव दुखकारा; आकंचुिक ज्यो जान, चित्त ते परिग्रह डारा। गुप्ति पालने काज, कपट मन वच तन नाहीं। पाँचो समिति सवार परिषह सिंह हो आहीं॥३॥

अर्थ —तथा सर्व प्रकार की चेतन व अचेतन स्त्रियों के उप-भोग को भव-भव में दु खकारी जानकर छोड़ दिया है। तथा चित्त में निर्ममत्व होकर सर्प की कांचली के समान सर्व प्रकार के परिग्रह को भी भिन्न जानकर छोड़ दिया है। त्रिगुष्ति के पालने के लिए मन-वचन-काया से कपट भाव छोड़ दिया है। ईर्या-भाषा-एषणा-आदान निक्षेपण तथा प्रतिष्ठापन—इन पांच समिति के पालने में सावधान हो वर्तन करते हैं और वाईस प्रकार के परिषहजयों को सहन करने लगे।।३।। छोड़ सकल जंजाल, आपकर आप आप में; अपने हित को आप, करो है शुद्ध-जाप मे। ऐसी निश्चल काय, ध्यान मे मुनि जन केरी।। मानो पत्थर रची, किथो चित्राम उकेरी।।४॥

अर्थ: — और कैसे हैं वे मुनिराज ? सकल जगजाल को छोडकर उन्होंने अपने द्वारा अपने को अपने में ही एकाग्र किया है। अपने स्वयं हित के लिए अपने स्वयं का घ्यान स्वयं ने शुद्ध किया है अर्थात शुद्धात्मा का घ्यान करके निज स्वरूप में ही लीन हुए हैं। अहा । शुद्धोपयोग घ्यान में लीन मुनिराज का शरीर भी ऐसा स्थिर हुआ है कि मानो पत्थर की मूर्ति अथवा चित्र ही हो। इस प्रकार अडौलपने द्वारा आतम ज्यान में एकाग्र हैं ॥४॥

चार घातिया नाहा, ज्ञान मे लोक निहारा; दे जिनमत उपदेश, भग्य को दुखते टारा। बहुरि अघाती तोड़, समय मे शिवपद पाया; अलख अखंडित जोति, शुद्ध चेतन ठहराया।।१।।

अर्थ:—इस प्रकार शुद्धात्म घ्यान द्वारा चार घाति कर्मों का घात करके केवलज्ञान मे लोकालोक को जान लिया और केवलज्ञान के अनुसार उपदेश देकर भव्य जीवो को दुख से छुडाया अर्थात् मुक्ति का मार्ग प्रकाशित किया। परचात चार अघाति कर्मों का भी नाश करके एक समय मात्र मे सिद्धपद प्राप्त किया तथा इन्द्रिय ज्ञान से जो जानने मे नही आता ऐसा अलख अतीन्द्रिय अखड आत्म-ज्योति शुद्ध चेतना रूप होकर स्थिर हो गई।।।।

काल अनन्तानन्त, जैसे के तैसे रहि हैं; अविनाशी अविकार, अचल अनुपम सुख लहि है। ऐसी भावना भाय, ऐसे जे कारज करि हैं; ते ऐसे ही होय, दुष्ट करमन को हिर हैं।।६॥ अर्थ—ऐसी सिद्ध दशा को प्राप्त करके वह जीव अनन्तानन्त काल पर्यन्त ऐसे के ऐसे रहता है तथा अविनाशी, अविकार, अचल, अनुपम सुख का निरन्तर अनुभव किया करता है। जो कोई भव्यजीव ऐसी आत्म भावना भाकर श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र का कार्य करते हैं, वे भी इस अनुपम अविनाशी सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं और दुष्ट कर्मों को नाश कर देते हैं।।६।।

जिनके उर विश्वास, वचन जिन शासन नाहीं;
ते भोगातुर होय, सहैं दुख नरकन माहीं।
सुख दुख पूर्व विपाक, अरे मत कर्ल्य जीया;
कठिन कठिन ते मित्र, जन्म मानुष का लिया ॥७॥
सो बिरथा मत खोय, जोय आपा पर भाई;
गई न लाव फेर, उदिध मे डूबी राई।
भला नरक का वास, सहित जो समकित पाता;
बुरे बने जो देव, नृपति मिथ्यामत माता ॥६॥

अर्थ — जिन के मन मे जिनशासन के वचनो का अर्थात् सर्वज्ञ भगवान के उपदेश का विश्वास नहीं है, वह जीव विषय भोगों में मग्न पश्चात नरकों में दुख भोगते हैं। ससार में सुख-दुख तो पूर्व कमों के उदय अनुसार होता है। अत हे जीव । इससे तू डर मत अर्थात् अन्यथा कल्पना मत कर। उदय में जो कमें आया हो उसे सहन कर। हे मित्र । वहुत ही अधिक कठिनता से यह मनुष्य जन्म तुझे मिला है, इसलिये इसे तू व्यर्थ यो ही विषयों में मत गर्वां। हे भाई। इस नर भव में तू स्व-पर के विवेकरूप भेद विज्ञान प्रगट कर, क्योंकि जिस प्रकार समुद्र में डुवा हुआ राई का दाना पुन मिलना अत्यन्त कठिन है, उसी प्रकार इस दुलंभ मनुष्य जन्म वीत जाने के वाद पुन. प्राप्त करना कठिन है। सम्यक्त की प्राप्ति सहित तो नरकवास भी भला है परन्तु सम्यक्त रहित मिथ्यात्व भाव से भरा हुआ जीव देव अथवा राजा भी हो जाय तो भी वह बुरा हो है

नहीं खरच धन होय, नहीं काहू से लरना; नहीं दोनता होय, नींह घर का परिहरना। समिकत सहज स्वभाव, आपका अनुभव करना, या विन जप तप वृथा, फष्ट के माही परना।।६।।

अर्थ: —सम्यक्त्व वह तो आत्मा का सहज स्वभाव है, उसमे न तो कुछ घन खर्च होता है और न ही किसी से लडना पडता है। न तो किसी के पास दीनता करनी पडती है और न ही घरवार छोडना पडता है। अपना एक रूप त्रिकाली सहज स्वभाव-ऐसे आत्मा का अनुभव करना वही सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व के विना जप-तप आदि व्यवहार कियारुप आवरण निरर्थक है, कष्ट मे पडना है।।।।।

> कोटि बात की बात, अरे 'बुधजन'' उर धरना, मन बच तन शुचि होय, गहो जिनमत का शरना। ठारा सौ पच्चास, अधिक नव सम्बत जानों, तीज शुक्ल वैशाख, ढाल षष्टम उपजानो ॥१०॥

अर्थ: — प्रन्थ की पूर्णता करते हुए प० बुध जन अन्तिम पद में कहते हैं कि अरे भव्य आत्माओ बुध जनो । करोड़ो बात की सार रूप यह बात तुम अन्तरग में घारण करो, मन-व चन-काया की पवित्रता पूर्वक जिन धर्म की शरण ग्रहण करो। ढाल' — इस नाम की शुभ उपमा वाला यह छह पदो की रचना 'छहढाला' सम्वत १८५६ की बैशाख शुदि तीज को समाप्त हुई। १०।।

# छठवीं ढाल का सारांश

(१) जिस चारित्र के होने से समस्त पर पदार्थों से वृत्ति हट जाती है, वर्णादि तथा रागादि से चैतन्यभाव को पृथक कर लिया जाता है, अपने आत्मा ने, आत्मा के लिये, आत्मा द्वारा, अपने आत्मा का ही अनुभव होने लगता है, वहां नय प्रमाण, निक्षेप, गुण-गुणो, श्वान-ज्ञाता-श्वेय, घ्यान-घ्याता-घ्येय, कर्ता-कर्म और किया आदि भेदो का किंचित विकल्प नही रहता, शुद्ध उपयोग एप अभेद रत्नत्रय द्वारा शुद्ध चैतन्य का ही अनुभव ह्येने लगता है—उसे स्वरुपाचरण चारित्र चौथे गुणस्थान से प्रारम्भ होकर मुनिदशा मे अधिक उच्च होता है।

- (२) तत्परचात शूक्ल घ्यान द्वारा चार घाति कर्मी का नाश होने पर वह जीव केवलज्ञान प्राप्त करके १८ दोष रहित श्री अरिहन्त पद प्राप्त करता है। फिर शेष चार अघाति कर्मी का भी नाश करके क्षण मात्र मे मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस अत्मा मे अन्नतकाल तक अनन्त चतुष्ट्य का एक सा अनुभव होता रहता है। फिर उसे पचपरावर्तन घप ससार मे नहों भटकना पडता। वह कभी अवतार घारण नहीं करता। सदैव अक्षय अनन्त सुख का अनुभव करता है। अखण्डित ज्ञान-आनन्द घप अनन्त गुणो मे निश्चल रहता है—उसे मोक्ष स्वरूप कहते हैं।
- (३) जो जीव मोक्ष की प्राप्ति के लिये इस रत्नत्रय को घारण करते हैं और करेंगे उन्हें अवश्य हो मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रत्येक ससारी जीव मिथ्यात्व, कषाय और विषयों का सेवन तो, अनाकाल से करता आया है किन्तु उससे उसे किचित् शान्ति प्राप्त नहीं हुई। शान्ति का एक मात्र कारण तो मोक्ष मार्ग है उसमें उस जोव ने कभी तत्परता पूर्वक प्रवृत्ति नहीं की इसलिये अब भी यदि आत्महित की इच्छा हो तो आलस्य को छोडकर, आत्मा का कर्त्तं व्य समक्तकर, रोग और वृद्ध अवस्था आदि आने से पूर्व हो मोक्षमार्ग में प्रवृत्त हो जाना चाहिये; क्योकि यह पुरुष पर्याय, सत्समागम आदि सुयोग वारम्बार प्राप्त नहीं होते। इसिनये उन्हें व्ययं न गँवाकर अवश्य ही आत्महित साध लेना चाहिये।

# प्रार्थिम से पहले बिश्चियों की सुद्ध कोजिय

|         | ` _          | ···                        |                  |
|---------|--------------|----------------------------|------------------|
| मुंक सं | स्यानय वंदित | ু                          | गुद्ध            |
| २१      | i            | त्रयवध                     | श्रयविध          |
| २४      | २०           | वन                         | वैन              |
| ३२      | २४           | चत्य                       | चैत्य            |
| ₹ X     | १्रेड        | वराग्य                     | वैराग्य          |
|         |              | घन                         | घन               |
| ३६      | २२           | शचि                        | शुचि             |
| ३७      | २१           |                            | ਲ੍ਹੇ '<br>ਵਜੇ    |
| ३८      | 8            | हन                         | हने<br>बैन       |
| ३६      | 38           | बन                         | •                |
| 80      | દ્           | दशधम                       | दश्घमे           |
| ٧o      | १६           | त                          | तो               |
|         | 88           | आ                          | भाज              |
| . ४३    | 9            | प्रम                       | प्रेम            |
| ጸጸ      |              | <b>जौ</b>                  | जो               |
| 78      | १७           | मोक्षा <b>य</b>            | मोक्षार्थ        |
| ६०      | 5            |                            | केवल             |
| ~६३     | १८           | केकल                       | ससार             |
| ७२      | X            | ससर                        | मै               |
| છછ      | २१           | मे                         | कर्म             |
| 30      | 20           | क्म                        |                  |
| 52      | २३           | ढले                        | <u>ढ</u> ुले<br> |
| 54      | १४           | पोछे                       | पी <b>छे</b>     |
| 55      | २०           | / चल                       | चलूँ             |
| EX      | २६           | ओर                         | और               |
| 80      | Ę            | णृतकरूप                    | मृतकरूप          |
| £5      | ą            | मृनिवरो                    | म्रोनवर          |
|         |              | और                         | मोर              |
| ६५      | भारतीय       | और<br>श्रुति-दर्शन केन्द्र |                  |

|             |            | ,               |                        |
|-------------|------------|-----------------|------------------------|
| पृष्ठ संख   | या पंक्ति  | ें<br>अशुद्धि ' | शुद्ध                  |
| १०१         | 8          | भा              | भी                     |
| १०६         | ६          | रघकती           | घषकती                  |
| १०७         | २          | निवृत           | निवृ त                 |
| १०७         | ą          | सम्यक्माग       | सम्यक्मार्ग            |
| १०८         | <b>१</b> ३ | <u>तुर्त</u>    | तरन्त                  |
| <b>११</b> ३ | 68         | पढ              | पढ़ूँ<br>पढ़ूँ<br>मुद् |
| ११६         | 38         | मुद<br>गोर      | मुदें                  |
| १२२         | १७         |                 | घार                    |
| १२२         | २          | दोष्            | ं द्वेष                |
| १२८         | 2          | समोवर           | ंस रोवर                |
| १३१         | १४         | रावन            | रोवन                   |
| १३२         | ११         | निजथर           | निजघर                  |
| १३२         | २३         | मे              | मै                     |
| १३६         | २०         | भयो             | भैया                   |
| १३७         | १८         | भया             | भया ही                 |
| १३८         | १८         | क्या            | किया ही                |
| १४५<br>१४०  | १७         | मेरे            | मरे                    |
| १५०         | ¥<br>°n    | ध्याओ           | घ्याओ                  |
| १५०         | १२         | रचद्रव्य        | स्वद्रव्य              |
| १५१         | २४<br>ह    | स्व स्वरूप      | स्व स्वरूपः            |
| १५५         | 9          | कियाओ<br>—      | <b>कियाओ</b>           |
| १५५         | १५         | बड              | बडे                    |
| १५६         | <i>88</i>  | पूवक<br>ओर      | पूर्वक                 |
| १५७         | 8.R        | अ।र<br>ये       | और                     |
| १६४         | २१         |                 | से                     |
| • 1         | 11         | स               | से                     |